त्रकामक नोकुलदास धूत नवसुग साहित्य सदन, इन्दौर ।

> हूसरी बार : ११४७ मूल्य सादे तीन रुपए

> > सुद्रक द्यमरचंद्र राजहंस प्रेस, दिक्सी, ३६-४७।

पूजनीया स्वर्गीय जीजी को जिसकी गोद में मैंने श्रहिंसा का दूध पिया

# दूसरे संस्करण के लिए

एक डेढ़ साल में 'साधना के पथ पर' के दूसरे संस्करण की जहरत पड़ गई व कई मित्रों तथा पत्रों ने इसे पसंद किया-यह देखकर सुके ख़ुशी होना स्वाभाविक है। तुलसीदासजी ने कहा है-- निज कवित्त केहि जाग न नीका।' परन्तु मेरी हालत उल्टी है। जब तक कोई दूसरा न सराहे, मुक्ते अपना लेख व काम 'फीका' ही लगता है। शायद यह अपनी ब्रुटियां अधिक देखने की वृत्ति का परियाम हो । अस्तु । 'साधना के पथ पर' को देखकर कुछ मित्रों ने सुमाया कि पुस्तक एकांगी हो गई है सिर्फ एक ही विषय के संस्मरण इसमें आये है। मेरा जीवन विविध रहा है-अतः विविध चेत्रों के अनुभव भी आजायं ती अब्हा। मुक्ते भी उन्हें लिखने का लोभ होरहा है। मैं अपने जीवन को , विविध चेत्रों से समेट रहा हूं। फिर भी सुबह से रात तक दम मारने की फ़ुरसत नहीं रहती। इमेशा सन मे यही रहता है कि जल्दी मे यह श्रच्छा नहीं हो सका; हदबढ़ी में इधर ज्यादा ध्यान न दिया जा सका। श्रतः कह नहीं सकता कि ये श्रनुसव कवतक जिले जा सकेंगे। किन्त हाथ में बिये एक दो कार्यों को पूरा करते ही इन्हें जिखने का विचार कर रहा हूं। उन्हें इस पुस्तक का दूसरा भाग समकता चाहिए।

मैं अनुभव से इस नतीने पर पहुंच रहा हूं कि मनुष्य कितना ज्यादा व कितना बदा काम करता है, यह उतने महत्त्व की बात नहीं हैं जितनी यह कि वह किस नीयत से व किस विधि से करता है। फल की नाप कर्चा की भावना से होनी चाहिए, न कि कार्य के विस्तार से। मुक्ते अपने मंन्मरण इसी दृष्टि में पाठकों के सामने रखने योग्य मालूम होते हैं कि
मेंने अपने जीवन में मावना-शुद्धि व साधना-शुद्धि का मनसे ज्यादा
जयाल रखा है। इम किसी भा चेत्र में काम करें—अपना जीवन इमें एक
'साधना' ही मानना चाहिए। क्यों कि जैसी हमारी साधना होगी वैसी ही
सिद्धि की हम आशा रख सकते हैं। इम जीवन को गलत रास्ते पर के
जायं व अपने कार्यों में सही परिणाम की आशा रखें तो यह मूर्जंता ही
हो सकती है। इस 'साधना के पथ पर' चलते हुए मनुष्य को अनेक खट्टेमीठे-कड्डवे अनुमव होते हैं। वे उसके तथा जगत के लिए भी उपयोगी
होते हैं, यदि वे साधक की नन्नता में देखे-परखे व पेश किये गए हों।
इन अनुभवों को पाठक इसी दृष्टि से देखने व इनसे जाम उठाने की
कृपा करें। मैने तो इन्हें भरसक तटस्थ भाव से ही जिस्सा है।

दूसरे संस्करण में यत्र-तत्र समोधन किये हैं। जिन-जिन मिन्नों ने इन्हें पसंद किया है, व जिन्होंने सुकाव दिये हैं उन सबको हार्दिक धन्यवाद।

मांह्ला-शिचा-सदन, गांधी श्राश्रम, हटुं ही स्वतन्त्रता-दिवस (१४ श्रगस्त १६४७)

हरिभाऊ उपाध्याय

#### पाठकों से

मैंने इन संस्मरखों का नाम रखा था- 'अहिंसा के अनुभव'। भाई वैजनायजी महोदय' ने सुकाया—'साधना के पथ पर'। यह नाम मुक्ते पहुंचे वाले से अच्छा लगा। परन्तु मूल प्रकरण लिखे गये हैं श्राहिंसा के अनुभव-सम्बन्धी। श्रतः मैंने दोनों नाम मंजूर कर जिये। पहले नाम में मेरी निगाह पाठक पर, दुनिया पर थी; दूसरे में खुद अपने पर रहती है। 'साधमा के पय पर' नाम सुकाने में भाई बैजनाथजी का क्या भाशय रहा होगा, यह तो मैं नहीं कह सकता, पर मुक्ते उससे यह बोध मिला-मनुष्य को दुनिया की वनिस्वत अपनी तरफज्यादा देखना चाहिए। जब मैं धपनी तरफ देखता हुं तो यह हाव्-मांस का प्रतला तो बेकार-सा लगता है: शरीर में ऐसा रोग घ्रस गया है कि न जीने का रहा. न मरने का। कमी भी मौत श्रा जाय तो मरने की तैयारी तो है: पर जीने का लोश श्रमी लगा ही हुआ है। इस जीर्य-शीर्य ढांचे का भी कुछ उपयोग मालूम होता रहता है। श्राखिर हम इस मरने-जीने के प्रश्न के संसद में पड़े हो क्यों ? जब तक इस ढांचे का द्रुपयोग नहीं होता है, इससे सहसा कोई बरा काम नहीं होता है तब तक मौत की भी इच्छा क्यों की जाय ? न मीत की चाहा जाय, न उससे दरा जाय। इस विचार से अन्त को समाधान हो जाता है। ढांचा आखिर तो प्रस का मन्दिर है। जीवात्मा इसी के द्वारा तो अवनी गति-सुक्ति साधता व साथ सकता है, तो फिर इसे इतना तुन्छ भी क्यों समका जाय ? जहां तक बने, इसे साफ-सुयरा, काम के ब्रायक बनाये रखने का यत्न किया जाय । जिस दिन काल-परमात्मा इसे श्रनावश्यक समके उस दिन इसे जहां-का-तहां रख दिया जाय । फिर संसार की सवाई यदि आज तक कुछ हुई है, तो वह भी इन ढांचों के हो द्वारा । श्रवः व्यष्टि श्रीर समृष्टि दोनों दृष्टियों से यह ढांचा नगस्य नहीं समका जाना चाहिए। यह उस श्रवस्था में जरूर चिन्ता, वृत्या व परित्याग के योग्य वन जाता है जब

१ इन्दौर राज्य के नेता. भेरे श्रभिक्ष साथी।

इसके प्रसु को सुलाकर, समष्टि के प्रति अपने सम्बन्ध व कर्तंब्य को ताक पर रखकर, इसे स्वार्थ-सिद्धि, भोग-विलास, श्रामोद-प्रमोद, व दुराचार-अत्याचार का साधन बना लिया 'जाता है। मैं इस विषय में जागरूक व सावधान हूं, फिर यह शरीर चाहे बहुत उपयोगी न हो, पर श्रभी विलक्कत बेकार होने की श्रवस्था में भी नहीं पहुंचा है, श्रतः इसे टिकाये रखना दुरा नहीं मालुम हो रहा है।

इस वांचे का विचार छोड दें व इसके निवासी, इसके मालिक, का विचार करें तो फिर व्यष्टि व समष्टि ये दो श्रवाग नहीं रह जाते। 'साधना के पथ पर' यह व्यष्टि-प्रधान, श्रपनी तरफ इशारा करने वाला, नाम रसा तो क्या. व 'श्राहिंसा के श्रनुभव' यह समष्टि-प्रधान, पाठकों को कुछ देने की इच्छा सचित करने वाला नाम रखा तो क्या, एक ही बात है। जीव कुछ-न-कुछ करता ही रहता है वह अपने मुझरूप को न भुतकर जो कुछ भो करता है व करेगा वह सब शुभ व जायज ही होगा । जीव जब यह भूज जाता है कि मैं विश्वस परमातमा का एक श्रंश हं. व इस जड़ देह के ढांचे में अपनेपन को खतम कर देता है। तमी वह अपने व समाज के लिए दूषित व मयंकर हो जाता है, तभी उसकी चिंता क्रिया सब शोचनीय हो जातो है। श्रवः यदि मनुष्य श्रपने ढांचे व उसके स्वामी-जीवात्मा-को इस प्रयक्ता को सममकर शरीर की श्रपेशा सदैव श्रात्मा की श्रावश्यकता का ध्यान रखे, तो फिर उसको दृष्टि श्रपनी श्रोर रही क्या व जगत् की श्रोर रही क्या, दोनों एक ही बात है। लेकिन यह जागृति मनुष्य में प्रायः नहीं रहती, अतः मनुष्य की दूसरों की देने के चक्कर में पढ़ने की अपेचा यही ज्यादा उचित है कि ख़द प्राप्त करता रहे, अपने-आपको साधता रहे। यदि जगत् को कुछ देने की इच्छा हो भी तो इसलिए कि जगत् से बहुत-कुल लिया है, व लेते रहते हैं तो उसे देना अपना कर्तन्य है. कर्ज उतारना जरूरी है। इसलिए नहीं कि जगत् पर कोई श्रहसान करना है।

ये 'ब्रहिसा के अनुभव' इसी कर्सव्य-भावना या ऋण चुकाने की

वृत्ति से मुख्यतः तिखे गये हैं । यहां 'साधना' कहिये या 'म्रजुभव' दोनों का सम्बन्ध 'अहिंसा' से है। 'अहिंसा' ही इस प्रस्तक का विषय है। 'श्रहिंसा' का महत्त्व कोरी व्यक्तिगत साधना के रूप में ही नहीं, बल्कि सामाजिक प्रगति व विकास के साधन के रूप में भी है। श्रहिंसा की साधना से न्यक्ति समाज की सेवा के योग्य बनता है, श्रीर समाज श्रहिंसा को अपनाकर न्यकियों व न्यक्ति-समृहो को सुख-शान्ति, उन्नति का श्रारवासन देता है। अहिंसा की उत्पत्ति व्यक्ति के इस दर्शन में से हुई है कि व्यष्टि-समष्टि का एक श्रंश है और समष्टि-रूप हो जाना ही उसकी ञवस्या या परियति है। श्रंग का श्रंगी के साथ सम्बन्ध श्रहिंसा का ही हो सकता है, हिंसा का नहीं। प्रकृति में हमें जो हिंसा दीखती है वह हमारा एकांगी, अधूरा, एक पहलू का, दर्शन है। जब हम प्रकृति के पारस्परिक विरोधी बलों पर निगाह रखते हैं तो 'हिंसा' प्रकृति का स्व-भाव मालूम होने सगता है, पर जब हम उनकी मूलमूत एकता---एक आत्म-तत्त्व-को देकते हैं तो उसमें 'अहिंसा' के दर्शन होते हैं। हिंसा कपरी व श्राहिंसा भीतरी वस्तु है। श्राहिंसा का मुख्य सम्बन्ध उद्देश्य, देतु, भावना से है; दरय, बाह्य स्वरूप; परियास, फल से अधिक नहीं, यद्यपि बाहरी श्राचार व परिग्राम उपेक्षगीय नहीं है। कर्क्ता की दृष्टि से यद्यपि भावना ही प्रधान है, तथापि जगत् की दृष्टि से बाह्य परिग्राम अपना महत्त्व रखता ही है। अतः अहिंसाधर्मी को जहां अपना हेत श्रुद, पवित्र रखना है तहां भाचार भी श्रक्तिंसामय रखना है। यदि इस तथ्य को सममने में, इसकी श्रोर मुखातिब करने में यह पुस्तक कुछ काम दे सके तो मुक्ते वास्तव में खुशी द्दोगी। सिद्धान्त-चर्चा की अपेद्धा व्यक्तियों के अनुमव कई बार मनुष्य के लिए अधिक विश्वासदानी होते हैं, इस दृष्टि से भी, सम्भव है, ये श्रञ्जभव उपयोगी हो सकें।

इस युग में महात्मा गांधी श्वहिंसा के सबसे बढ़े प्रयोता है। राज-नैतिक जगत् में श्रहिंसा के प्रयोग व प्रवेश कराने में उनका नंबर दुनिया में शायद सबसे पहला है। इस सूर्य से कुछ किरयों पाकर मुफे जो श्रानन्द व सद् माग्य प्राप्त हुआ है दाती में अपने पाठकों को भागी बनाने के विचार से ये कुछ प्रकरण जिले गये हैं। सीधे-सादे सरवा स्वाभाविक ढंग से ही मैंने इन्हें जिल दिया है। साहित्यिक छटा के सोजी पाठकों को इससे निराशा हो तो आश्चर्य नहीं। साहित्य में भी बनावटी श्रक्षार का युग अब जा रहा है। सहज स्वामाविकता व सुन्दरता एक ही वस्तु के दो नाम हैं। सृष्टि में जो विचित्रता, विज्ञच्यता है वही तो सौन्दर्य है। यह हमें इसिजए रुचिकर व मनमोहक जगता है कि वह सृष्टि का सहज स्वमाव है। कता व सौन्दर्य भी यों अहिसा-माता की गोदके वाजक हैं। दोनों का जन्म सुकुमारता, मृदुजता से होता है, जो कि अहिंसा का मुख्य गुख है। जिसका हृदय अहिंसामब, प्रमाय, रसमय, नहीं हो गया है वह कता व सौन्दर्य का प्रेमी, जनक कैसे हो सकता है? विश्व के प्रति सहानुभूति, ममता व अन्त में आत्मीयता ही तो श्राहिसा का दूसरा नाम है। कता व सौन्दर्य हमें चहां पहुंचाना चाहते हैं वह यही तो दिन्य स्थान या स्थिति है। जो इस मर्भ को समसते हें के इसकी सादगी व सहजता से, निराश होने के बद्की, सम्भव है कुछ प्रसन्न व सन्तुष्ट ही हों।

इन सीमित अनुभवों में मैंने पाठकों से अपना कोई परदा नहीं रखा है। मैं जीवन को खुली पुस्तक रखने के, जीवन की मग्नता के सिद्धांत का हिमार्यंती हूं। जिस जगत् की मैं देन हूं उससे मेरा क्या परदा होना चाहिए ? हां, शिष्टता व सुरुचि का ध्यान तो रखना ही है, जगत् को अपनी अरलीजता व वीमस्सता से तो बचाना ही है। अपनी मुदियो व दुराइयों से जगत् को बचाकर उनका फल खुद ही सुगतना, व अपनी अच्छाइयों को सर्वदा जगत् के अर्थण करना अहिंसा की वृचि है। इन अनुभवों को लिखने में इस वृत्ति का भी प्रभाव रहा है।

जी-कुछ हैं, जैसे भन्ने-बुरे अनुभव हुए हैं, वे ज्यों-के-त्यों पाठकों के अर्पना है। मेरी जिम्मेदारी इटी—पाठक अपनी जिम्मेदारी का हिसाब आप लगा खें।

<sup>-</sup>हरिमाक उपाध्याय

# विषय-सूची

| १. छारम्स                  | ३    |
|----------------------------|------|
| २. 'बंड' या 'शरीफ' ?       | Ę    |
| ३. परिवर्तन                | . 99 |
| ४. दुःखद घटना              | 15   |
| र. थोग का पाठ              | 29   |
| ६. घाष्म-ग्रह्सि           | २४   |
| <b>७. डांकनेवासा महीं</b>  | , 33 |
| E. सांप व मूत              | ₹ 9  |
| ६. सात्विक भोजन            | 80   |
| . मात्-हृद्य               | 88   |
| ११. सृद्य-परिवर्तन         | 82   |
| १२. घम की शोध              | 43   |
| १३. दौलतपुर में            | **   |
| १४. तुमक-मिज़ाजी           | 48   |
| १४. ईश्वर की कृपा          | ६१   |
| १६. ईश्वर-विश्वास          | 90   |
| १७. 'माञ्चव-मयूर'—'नवजीवन' | 30   |
| १८. परीचा                  | =*   |
| १६. ज़ब्त के ञवसर          | \$ 2 |
| २०. सिपाही की स्त्रिट      | 8 9  |
| २१. राजस्थान में           | 303  |
| २२. तत्काल फल              | 208  |
| २३. ऋहिंसा का मर्म         | 221  |
| २४. मजदूरों में श्रहिंसा   | 995  |

#### : 55 :

| २४. मालिकों पर घसर               | ३२६                 |
|----------------------------------|---------------------|
| २६. हृद्य-मंथन                   | १६५                 |
| २७. एक नई कसौटी                  | 180                 |
| २८. कार्य-विस्तार                | 940                 |
| २६. विजोत्तिया की समस्या         | 240                 |
| ६०. बिजोत्तिया-सममौता            | 166                 |
| ६१. कांग्रेस में प्रवेश          | 9.02                |
| ६२. स्मरणीय घटना                 | 308                 |
| ३३. वहिष्कार                     | 148                 |
| ३४. एक वृसरा सस्याग्रह           | 158                 |
| ३४. बुलाइयों के बीच              | 168                 |
| ३१. श्रहिंसा प्राणीं का मोद नहीं | 945                 |
| ३७. विजोत्तिया-सत्याप्रद         | २०२                 |
| ६८. सत्याप्रद्वका श्रम्त         | 808                 |
| ३६' संयम का नमूना -              | 214                 |
| ४०, ईश्वरीय प्रकाश               | २२१                 |
| ४१. जमा मंगवाना प्रहिंसा नहीं    | 558                 |
| ४२. प्रहिंसा की सूक्ष्मवा        | <b>₹</b> ₹ <b>७</b> |
| ४३. नकद धर्म                     | 538                 |
| ४४. दो श्रहिंसा-धर्मी            | 583                 |
| ४५. 'गरीचों का सेवक              | 588                 |
| ४६. ऋहिंसा की जीत                | २४८                 |
| <b>४७. राप्या बदा</b> ?          | २४२                 |
| ४८, कष्ट के समय में              | २४६                 |
| ४१. पूर्वाहुवि                   | २६१                 |
| ४० स्वस्ति-पाठ                   | २६६                 |

# साधना के पथ पर

#### श्रारम्भ

कई बार कई जगह सिन्नों ने कहा कि मैं अपने अनुभव जिख्ं।
तब मेरा मन कहता—'क्या पिही व क्या पिहीका शोरवा'। पर एक बार
कोटा-यात्रा में प्रिय ईश्वरताल ने सहज भाव से कहा—आप अपने
जीवन-संस्मरण क्यों न लिखें ? मेरे मुंह से भी यों ही कट से निकल
गया—'हां, लिख तो सकता हूं!' दूसरे ही दिन वे खुवह स्टेशन पर आ
पहुंचे और ट्रेन के चलते-चलते कहा—'तो मुक्ते जो वादा किया था वह
पाद है न! मैं आपसे मांगता हूं कि आप अपने जीवन-संस्मरण जिखें।
मुक्ते निमित्त बनाकर ही लिखें!'

मैं तो उस पहली बातचीत को उसी समय भूत गया था। मैं कीन ऐसा बड़ा बात्मी हूं, या कीन से ऐसे बड़े काम किये हैं, जो अपने संस्मरण जिख्ं। मेरे ब्रनुमव भी क्या, व उनका मूल्य भी क्या ?

मैंने उनसे कहा—आई मुके बढ़ी हिचक है। अन्वल तो मैं इस योग्य नहीं, दूसरे यह काम निकट है और संकट से खाली नहीं। इसमें ऐसी घटनाओं व ध्यक्तिगत सम्बन्धों का जिक लाजिमी होगा जिनमें सतरा है। उन्होंने कहा—तो सच बात क्यों न लिखी जाय? मैंने जनाव दिया—सभी सच तो, खासकर दूसरों के बारे में, प्रकाशनीय नहीं होता है और समय-असमय भी तो देखना होता है? निराशा व दुःख उनके चेहरे पर ऋलक रहा था। मुके उनका भाव मानो यह कहता हुआ दिखाई दिया—सच कहने में यह हिचक क्यों श यह तो हिम्मत की कमी है। 'हिस्सत की कमी है' यह भाव मेरे मन में बड़ी देर तक घूमता रहा।

विदा होते-होते फिर उन्होंने कहा—'तो लिखेंगे न ?' गाड़ी चलने लगी थी। मैंने जवाब दिया—'तुम मुक्तसे प्रश्न पूझो। मैं उत्तर लिखता रहूंगा। तुम्हें श्रन्छे लगें तो छ्या देना।'

क्या सचसच सुकर्में कोई विशेषता है, जो जीवन-संस्मरण जिल् ? श्राखिर संस्मरण कौन-से बिख्ं ? मुक्ते श्रनसर यह श्रनुमन होता है कि में विलक्कत सोसला हूं, विशेषवा तो दर-किनार, मुफ्तमें कोई योग्यवा भी नहीं। हां, कई बार यह भी अनुभव होता है कि कोई आकर्षक चीज सुमार्ने है जरून: जब में इस चीज को बढ़ोलने सगता हूं तो 'स्नेह व सौजन्य' के सिवा कोई बात हाथ नहीं लगती। जब अपनी कमियों व कमजोरियों का विचार सन में बाता है तब भी 'स्नेह व सीनन्य' तो सामने से हटते ही नहीं। यह मुक्ते अहिंसा का ही प्रविरूप मालूम होता है। प्रहिंसा की भावता सके प्रपने खून में सनी हुई मालूम होती है। उसमें मुक्ते जरा भी परायेपन का अनुमव नहीं होता। बापू में मेरी इतनी श्रासिनत का यही सूल कारण लगता है। उनका सत्य सुके अपने सामने सदा दिसाई देवा है, पर ऋहिंसा सुमसे लिपटी-चिपटी माजूम देती है। प्रपने जीवन में मुक्ते श्रहिंसा के उत्तरोत्तर-कुछ जान में व कुछ धनजान में-विकास की एक रेखा दीखवी है। जिन घटनाओं में वह रेखा दीखती है, जो अनुमव उसके दायें-वार्ये होते गए हैं, जो आधात-प्रतिघात हुए हैं, उसके सिलसिले में जो निचोड़ व परियाम निकले हैं, वे सुके जरूर ऐसे मालूम देते हैं जिनसे मित्रों, साथियों व लागों को लाभ व प्रेरणा मिल सकती है। तो उन्हें ही क्रम से क्यों व लिख दूं। जी बात श्रचानक सुंह से निकल जाती है उसमें परमातमा का कोई संकेत, हेतु होना चाहिए, नहीं तो क्यों मैंने एकाएक ईश्वरताल से 'हां' कह दिया ? श्रासिर बहुत धन-सथन के बाद यही ठीक समका कि श्रपने वे श्रनुभव, व संस्मरण प्राठकों के सामने रख ही दूं। इनकी माला को

गूं यने में मेरे जीवन की कुछ घटनाओं ने धागे का काम किया है। इससे पाठकों का कुछ उपकार हुआ वो इतने आत्म-प्रदर्शन के लिए ईश्वर के दरबार में इसा मिलने की आशा रखता हूं।

इसके प्रथम १६ प्रकरण १६४१ में लिखे गए थे। शेष १६४१ में लिखे गए हैं।

## 'बंड' या 'शरीफ' ?

अपने गांव' का सवास जाता हैं तो सबसे पहले कवीट (कैथ) के क चे-क चे काद बाद बाते हैं। कवीट साने, कवीट से कवीट गिराने मे मैं एक मम्बर था। हमारा भौरासा कवीटों की इफरात से प्रासपास के गांचों में 'कवीटिया' कहलाता था। जब वचपन की तरफ निगाह दौडती है तो भारचर्य होता है कि ४८ साल' निकल गए । जब इतनी उन्न का खयाल आता है तो मन बचयन की तरफ से हटकर बुढ़ापे का चित्र देखने लगठा है। चपलठा उदासी की तरफ वह निकलठी है। मीत का खबाल ढरावना तो नही खगता, कुछ-कुछ सुहावना ही सगता है, मगर कुछ छिपे-छिपे यह मान होने लगता है कि दिन थोडे रह गए और कुछ कर नहीं सके। किन्तु भीतर से एक विश्वास की जहर उठती नजर श्राती है, कुछ करके ही मरना होगा। कुछ पूरा होकर ही रहेगा। बचपन से ही न जाने क्यों मेरे मन में रह-रह कर यह प्रेरणा उठती है कि सुक्ते कुछ करना है। कई बार ऐसा चतुमव होता है कि कोई मुमे घसीटे, बहाए ते जारहा है। मुक्ते उसकी दिशा का मान भी होने जगता है। जीजी' कहा करती थीं कि तेरे पिताजी को एक साधु ने आशीर्वाद दिया था कि तुम्हारे श्रच्छा पुत्र होगा। पिताजी निस्य प्रातः-स्मरण व स्तोत्र-पाठ किया करते थे । सुनते-सुनते कई स्तोत्र मुक्ते याद हो गए थे ।

१-भौरासा-जिला उज्जैन, ग्वालियर-राज्यः। २-जन्मतिथि-चैत्र यदी ७. संवत् १६४६, विक्रमी । ३-मेरी माता, जानकी देवी ।

उनका बड़ा प्रभाव सन पर पड़ता था। जब कभी वे 'शिव-कवच' व 'राम-रहा' के खोक का पाठ करते थे तो सुके सचसुच ऐसा जान पड़ता था कि मेरे शत्रुओं का नाश हो रहा है और शद्धर था राम मेरी रहा कर रहे हैं। अब भी इन स्तीजो का मेरे मन पर बड़ा असर होता है।

बचपन से हीन जाने क्यों मेरे मन में यह बात जमी बैठी है कि मेरे श्रंतिम दिन सिमा या नर्मदा के, विशेष कर नर्मदा के, किनारे बीतेंगे। नर्मदा से मुक्ते इतना श्राक्ष या मालूम होता है कि एक बार नर्मदा-तट पर घूमते हुए मैंने बेजनायजी से कहा था—जी चाहता है कि मैं मोटर से यहीं उत्तर पड़ श्रीर रहने लग जाऊं।

३-४ साल पहले पूज्य किशोरलाल माई मश्रुवाला से मैंने कहा था कि मुक्ते उपनिषत्-कालीन ऋषि-मुनियों का जीवन बहुत अव्छा लगता है। मेरे अंतिम दिन इसी तरह बीवते माल्म होते हैं। मेरी प्रवृत्ति उसी तरफ है।

इन विचारों व भावनाश्चों के साथ मेरा बाल्य-जीवन बढ़ा बे-मेल मालूम होता है। गांव के लोगों ने मेरा माम 'बड़ी बवड'' रख दिया था। मेरी शरारतो व साहसिक बातो से माता-पिता बहुत परेशान रहते थे।

साहसी ऐसा कि (१०-११ साल की उन्न में) अंधेरी रात में भी १२ बने रात की अनेला घर आते नहीं बरता था—(एक बार इसके लिए कुछ बुज़र्गों ने भूत-खुदैल की भयावनी बातें कह-कहकर मुफे बहुत बराया तब यह साहस कम हुआ) हुडी ऐसा कि बहुत पिटने पर भी कई बार माता-पिता व बड़ो की बात नहीं मानता था । एक बार बहुत पानी बरसा भदी-नाले सब पूर। घर से बाहर निकलने की गुंजायश नहीं । मैंने बस्ता लिया और मदरसे जाने लगा। भां ने कहा, इतना पानी बरसा है कि मदरसे जाने का रास्ता नहीं। रास्ते में बह जायगा।

१-मेरा असली नाम बद्रीनारायण या बद्रीनाथ था। 'बएड' कहते हैं मालवी बोली में शरारती को !

श्रीर मदरसा तो खुल भी नहीं सकता। मैंने हठ ठान ली कि नहीं, मैं तो जाऊं गा। माता-पिता दोनों हाथ पकद के खींचने लगे—मैं पछाड़ खाने लगा। मेरे पिताजी ने दरवाजे की सांकल लगा दी व ताला जह दिया। मैं एक पत्थर लेकर लपका व बहे जोर से ताले पर मारने लगा। श्रवतो पिताजी से न रहा गमा, श्रीर श्रपने राम की खूब पूजा-पत्री की। शरारती ऐसा कि एक बार किसी ने इशारा किया कि फलां स्त्री का कपड़ा खींच ले—मैंने न धान देखा न तान, रास्ते में जाकर कपड़ा खींच लिया। उसने पीचे सुद्दकर जोर से चांटा रसीद किया—मैं लाल गाल के इधर-दधर देखने लगा। लोग कहकहा लगाने लगे।

एक बार एक घुद्सवार जारहा था। किसी ने घुल्कारा—घोदे की प्'छ पकद ते। मैने चलते हुए घोदे की प्'छ खींच ली। घोदे ने जो घुलत्ती लगाई कि मैं सुद्दे की तरह लुक्क गया। धव भी छाती में उस जगह दुवै रहता है।

एक बार भौरासे के एक तहसीजदार ने सुमले कान में कहा—अपने पिताजी की पगड़ी उतारकर फेंक दो। मैं चुपके से उनके पास गया और बीसों आदिमियों के सामने एकाएक उनकी पगड़ी उतारकर फेंक दी। खेख आदि में जहाई-फगड़ा होने पर साथी जब गालियों से बात करते तो मैं इयहें से प्जा किया करता था। एक बार एक ज़ड़के की आंख में तककर ऐसा कंकर मारा कि वह खड़ाम से गिर पड़ा ब बेहोश होगया। जिन ज़ड़कों को मैं पीटता था उनके मां-बाप की शिकायतों से मेरे मां-बाप हमेशा तंग रहते थे और समय-समय पर मेरी 'आरती' उतारा करते थे। मेरी कूद-फांद, शरारती और साहसिक प्रवृत्तियों को देख-देख कर गांव के जोग यह भविष्य किया करते थे, यह कहीं जेख काट के मरेगा। जेल जाने की मविष्यवायी तो उनकी, दूसरे अर्थ में, सच निकल गई। सुर्यु के बारे में मेरे मन में भी कई बार यह भावना उठती है कि वह भी संभव है घटनामय हो।

लेकिन इन दुष्टताओं के बावजूद गांव के स्रोग शुक्ते बहुत प्यार

करते थे। इसका कारण तो यह था कि मैं पढ़ने-लिखनेमे तेज था। जहीन माना जाता था। कभी किसी विषय में फेल नहीं हुआ। दूसरा बड़ा कारण यह था कि मैं कभी किसी को 'नाहीं' नहीं कहता था। जिसने जो काम बता दिया वह कर दिया। मां ने एक काम से कहीं भेज दिया, रास्ते में दूसरे ने प्रपना बता दिया। पहले मैं उनका काम कर देता या, फिर घर का-मां का बताया हुआ। अब भी जब कोई अपनी गरज लेकर सेरे पास आता है तो युक्ते 'ना' कहना बहुत भारी मालूम होता है व श्रपने कामों की परवा न करके भी उनका काम कर देने की प्रवृत्ति होती है। मेरे घर के व साथी सब इस प्रवृत्ति से एक ग्रंश तक दुःखी रहते हैं, मुक्ते व भेरे कामों को इससे हानि पहुंचती है, मगर मुक्ते कुछ ऐसा जगता है कि ऐसे समय 'ना' कहना मनुष्यता व सहृदता के विपरीत है। इसमे मुक्त प्रेरणा तो प्रहिंसा या सेवा की है; परन्तु इसमे भी कोई सन्देह नहीं कि समाज में सद्गुण की भी सीमा होती है। जबतक अपेदा है तब तक सीमाएं हैं, श्रीर जबतक समाज है, हमारी सामाजिक दृष्टि है, सबतक सापेचता की उपेचा नहीं हो सकती। समाज की हानि व टीका या निन्दा की जोखिम लेकर ही मञुष्य निरपेक रह सकता है धौर निर-पेच, दृष्टि को पूर्वातः निभा सकता है।

अपना तुकसान करके भी जो दूसरों के काम आता रहता है, वह 'बेवकूफ' भने ही सममा जाय, मगर उसे प्यार सब करते हैं। उस वच-पन के दिनों की एक ऐसी सनसनीदार घटना मुमे याद है जो इन उपद्रवों की पृष्ठ पूर्ती सनसनीदार घटना मुमे याद है जो इन उपद्रवों की पृष्ठभूमि में देने जैसी है। दर्जे में एक सड़के से मेरा मगड़ा हुआ। उसके पिता मदरसे में आकर मुमे डॉटने-डपटने लगे। हेडमास्टर साहब ने उन्हें मना किया। वे उनसे भी उसम पड़े। हेडमास्टर ने अदासत में मुकदमा चला दिया। मैं प्रधान गवाह बनाया गया। सड़के के बाप ने अदासत में असग से जाकर मेरे पांव पर पगड़ी रख दी। रोने लगे— तुम्हारी गवाही से मेरी इन्जल मिट्टी में मिस जायगी। वे बुजुर्ग थे। मैं इस मार को, उनके इतने ससीस होने के इस दूरय को, न सह सका।

मेरी श्रांखों से भी श्रांखुओं की सही खग गई। मैंने गवाई नहीं ही, वे बहुत बच गए। हेडमास्टर तो बहुत नाराज हुए, उनकी सारी इमारत हो उह गई—मगर सारे गांव में मेरी तारीफ होती रही—बड़ी बड़ा शरीफ है।

#### : ३:

## परिवर्तन

मेरे चचा (स्व॰ श्री बैजनाय उपाध्याय ) वचपन से ही मुक्ते बहुत चाहते थे। वे साहसी, बुद्धिमान, तेज-तर्रार, त्यागी, सेवाभावी थे। शासकों के व मुंशियों के गुण भी उनमे खूब थे। १३ साल की उन्न मे मुक्ते वे अपने पास के गये। वहां जाते ही मुक्तमे एकाएक विना किसी के कहे-सुने एक प्रजीब परिवर्तन हुआ। यह भाव मन मे पैदा हुआ---श्रव मां नहीं: काकी के पास रहना है। यहा अपना बंडपन (शरारत) नही चलेगा। काका साहब बढ़ी उर्मग से मुक्तको यहां लाये हैं। मेरे उप-दवी से उन्हें दुःख व कष्ट न हो। कांकी को परेशान न होना पढ़े। काका साहब यहां बढे आइमी हैं। उनका भतीजा अगर उपद्रव करे तो यहां के लोग क्या कहेरो ? मुक्ते उन्हे इसकी शिकायत का मौका न देना चाहिए। जब में सोचता हूं तो मुक्ते आरचर्य होता है कि यह सममतारी और जिम्मे-दारी के मान उस समय मेरे मन मे कहां से श्रा गये। इनके मूल की खोज करता हूं तो ऐसा मालूम होता है कि काका व काकी को मेरे कारण कष्ट म पहुंचे, उनकी बुराई-बदनामी म हो, यह श्रहिसा की भावना इसमे थी। इस गुप्त या सुप्त मावना ने मेरे अन्दर यह परिवर्तन या बुद्धिमानी पदा की। बाद में तो मुक्ते यह स्पष्ट अनुभव हुआ कि आहिंसा या किसी भी सद्भाव की साधना से बुद्धि बढ़े बिना नही रह सकती । नई-नई व

१. उस समय वे वरमंडल (जागीर सरदार जटार साहब) (माझवा ग्वालियर-राज्य) में वहिवटदार (तहसीबदार) थे।

श्चद्शुत बार्ते स्के विना, एकाएक छोटे या वडे परिवर्तन हुए विना रह नहीं सकते ।

काकी मेरी बड़ी स्नेहमयी थीं। लेकिन काका साहव सदेंव यह ख्याल रखते ये कि काकी मेरे साथ कोई दुर्व्यवहार न करे। जरा खटका होते ही वे उनके साथ कडाई से पेश आते। यह मुक्ते अच्छा नहीं लगता। में वेचैन हो उठता कि मेरी बदौलत काकी पर सख्ती हुई। यह दर होने लगता कि इससे कहीं काकी के स्नेह में फर्क न आजाय। वह यह न समक्ष्ते लगे कि यह कहां को आफत मेरे पीछे लग गई। काका साहव भी आगे जाकर यह न महस्त्र करने लगें कि हरिं को लाकर एक कंकट में पड़ गया। इस कठिनाई में से ईरवर ने मुक्ते एक रास्ता युक्ताया। काका साहब तो अपने हैं। उनका प्यार तो मेरे लिए सहज है। काकी पराई वेटी हैं। उनका प्यार मेरे पात्र वने रहने से ही मिल व टिक सकेगा। में उनके प्यार व वास्तरय का अधिकारी केसे बना रहूं? उनकी सेवा करके उनका होकर। काका साहब को भले ही एक बार नाराज होने का मौका मिले, पर काकी को नहीं। काका साहब जब काकी को मिड़कें, तो मुक्ते काकी की तरफदारी करनी चाहिए, उनका बचाव करना चाहिए।

यस, मैं बीच-बीच में काका साहब से, ऐसे श्रवसरों पर कहने लगा-श्राप विला वलह काको को क्यों डांटते हैं ? इसमें तो मेरा हो कुसूर था, इसकी सजा तो मुक्ते मिलनी चाहिए। कई बार में मूठ-मूठ भी बातों को श्रपने ऊपर ले लिया करता था। श्रव तो काकी का प्रेम व विश्वास हतना बढ़ गया कि कोई काम उनके हाथसे बिगड़ जाता श्रोर काका साहब जवाब तलब करते तो वे मेरा नाम ले देती थीं। काका साहब मुक्ते कभी-कभी तेज स्वर में सवाल करने के श्रलावा कभी नहीं डांटते थे। वेंसे

<sup>1.</sup> मेरे मामा व काका मुके 'हरि' कहा करते थे, आगे चलकर यही नाम-हरिसाऊ-प्रचलित हो गया !

गुस्ता डनका तेज था; खेकिन मेरे प्रति उनकी मधुरता के मूख में भी यह भाव हो तो आरचर्य नहीं कि यह अपना खड़का नहीं, मतीजा है। यह दुखार व प्यार की चाह रखता है, सिक्तियों की नहीं। खड़का सखती को समस सकता है, भतीजा नहीं। लेकिन यहां बात उलटी थी। मेरे खातिर काकी था मेरे भाई (काका के खड़के) पर सखती होती तो मुक्ते दुरा लगता—हालांकि उनकी इस दूरदेशी से काका साहब के प्रति मेरा आदर व पूज्य भाव बढ़ता ही गया। मेरे माई को अक्सर और कमी-कभी, मेरी काको को भी, काका साहब का यह पचपात अखरता था। मुक्ते तो ऐसा ही लगता है कि काका साहब का यद पचपात अखरता था। मुक्ते तो ऐसा ही लगता है कि काका साहब का स्ववतार गुद्ध अहिंसा-भाव से प्रे रित था। वे अहिंसा-सिदान्त के कायल हों, आहिंसा-नीति पर जान-वूक कर चलते हों, सो बात नहीं। लेकिन उनके अनजाने भी उनका यह रख अहिंसा-भे रित ही दिखाई देवा है।

अहिंसा के मूल में भिक्तता का, है त का मान है; सत्य में अभिकता का, अह त का। दूसरे की अपेका में व अपेका से ही हमारा व्यवहार हिंसा था अहिंसा का समका जा सकता है। अब कोई दूसरा नहीं है, हमी हम हैं, वो वहां सब शुद्ध नग्न सत्य, अमेद है। सत्य की नग्नता अत्यव वीमत्सता पर अहिंसा, सम्यता व सौजन्य का वस्त्रावरण है। सत्य की प्रकरता अतः असदाता पर अहिंसा मधुरता व मृदुक्तता का लेप, अनुपान है। साधारणवः मनुष्य मतीजे से उतना अमेद अनुमन नहीं करता जितना सगे बेटे से, व जितना खुद अपने से अमेद-मान समकता है, हवना सगे बेटे से भी नहीं। इसिलए वह खुद अपने वहें जितनी नग्नता, प्रकरता, कठोरता वरत सकता है, उतनी अपने खास बेटे के प्रति भी नहीं। सत्य का जान या अनुमन जैसा सुके है या होता है ठीक वैसा ही, विवकुत नग्न, मुके उसे दूसरे को कराने की हिम्मत नहीं होती—समाज की दृष्टि से यह सदा आवश्यक व हितकर भी नहीं है—न्योंकि संभव है दूसरा उसे उसी रूप में न वेस सके या समक सके। मेरे अपने संस्कार अन्नग हैं, उसके अन्नग। यह मेद मेरे व उसके सत्य व्यवहार में

एक मर्यादा उत्पन्न कर देवा है और वह अहिंसा है। मैं अपने सत्य को दूसरे तक अहिंसा द्वारा ही पहुंचाकर कृतकार्य हो सकता हूं—यदि कृतकार्यता की कुछ आशा हो सकती है तो इसी तरीके से। सत्य का स्थान क्यों अचय है, अहिंसा का स्थान उसके मुकाबके में क्यों वृसरा है, यह इससे अच्छी तरह समक्त में आजावा है। जबतक हमारे मन में भेद-भाव है तब तक अहिंसा व सत्य का हमारे लिए समान मूल्य है, जब मेद-मावों से हम परे हो जाते हैं, या होने जगते हैं, तब हम अपने लिए यह माथा बोल सकते हैं—सत्य का नम्बर पहला, अहिंसा का दूसरा।

मैं बरमण्डल में तीन साल रहा। इसके बाद जब मैं मौरासा गया तो वहां वाले आअर्थं करने क्षां कि यह कितना शान्त, समसदार हो गया। कहने बगे-वैजनाथ ने इसका जीवन सुधार दिया। काकासाहब ने सच-मुच मेरा जीवन यहां बनाना श्रारम्भ किया था। राष्ट्रीयता, देश-भक्ति समाज-सेवा की भावना भेरे मन में यही खंकित हुई । मानवी सदगुणों के बीज के रूप में जो भावनाएं भौरासा में छट-फ़ट बिखरती दीखरी थीं. उन्होंने उनकी देख-माल व संगोपन में स्थिरता व बृद्धि पाई एवं उन्हें सन्य-बस्थित रूप मिला। उनके पास उन दिनों मराठी के चार अखबार आवे थे---'फेसरी', 'काल', 'माला', 'हिन्द्-पंच'। चारों उस समय उप्र राष्ट्रीय विचारों के प्रतिनिधि व प्रतिपादक थे। भेरे जाने के बाद इनमें 'हिंदिकिसरी' व 'भारतमित्र' श्रीर जोड़े गए। प्रस्तकों का खासा मयहार उनके पास था। चाचाजी अञ्जी पुस्तकें पढ़ाते, अखबारों का मजमून समकाते. 'बाख-बाल-पाल'' त्रिसूर्ति नेताओं का गुण व प्रभाव बताते। रात में गरत के बिए सिपाही की वर्दी में मुक्ते साथ से जाते; डरावनी जगहों पर सुके श्रकेले गरत करने मेजते । कहते--खतरे व सत्य से क्या दरना ? ईमार को संकट में डालना या मौत के मुंह में वकेतना मंजूर है तो वह होकर

१---जाल---जाला लाजपतराय, वाल--वाल गंगाधर तिलक, पाल---विपिनचन्द्र पाल ।

रहेगा—घर बैंटे भी संकट या मौत या जायगी। जंगलों में, पहाड़ों पर, वारिश में साथ के जाते। तीर व वन्तृक चलाना सिखलवाया। अपनी जाति (श्रीदुम्बर) की श्रवनत दशा का बड़ी कहता के साथ जिक्र करते। एक बार उन्होंने मुक्ते नीचे लिखी नसीहतें लिखकर दीं— भूलने योग्य बार्ते—

१---वृसरों द्वारा अपने साथ की गई बुराई।

२—खपने द्वारा नूसरों के साय की गई मलाई। याद रखने योग्य बार्ते—

१--अपने द्वारा दूसरे के साथ की गई बुराई ।

२--- दूसरों द्वारा अपने साथ की गई भन्नाई।

इस शिका ने मेरी मूल कहिंसा-वृत्ति को स्पष्ट आचार में आने का साग दिसाया। इस वीन सात के काल ने मेरे दिमाय को कच्छा भोजन दिया, मेरी भावनाओं को राष्ट्रीय बनाया, और मेरी स्पिरिट को दुष्टता से इटाकर शिष्टता और समकदारी की बोर मोड़ा। मेरे भावी जीवन की असली नींव यहीं पड़ी। इसका जितना श्रेय मेरे काका साहब को दिया जाय उत्तमा सत्व व वाजिव है।

### दुःखद घटना

मेरे चाचाजी का तबादका मेडीताक' (बरहक्तगंज) हो गया। बे बहुत चाहते थे कि मुक्ते अंग्रेजी पड़ाई जाय । मैं अपने मां-बाप का उस समय इक्सीता और खाइला बेटा था। मार्तवह का लम्म उन दिनों हुआ ही था। मुक्ते अपने से दूर भेजने की हिम्मत उन्हें नहीं होती थी। बरमण्डल में रहते हुए काका साहब ने मुक्ते तमाम बुफ्तरी कार्रवाई मे इतना परिचित कर विया था कि उनके वहां से चले जाने के बाद कोई एक साख तक मैंने तहसील का सारा काम चलाया था। उन दिनों वाक्रि-यर राज्य के फैक्टरी हुन्सपेक्टर श्री बासुदेवराव शाहायो बी० ए०. एस-एला० बी० दौरे पर वहां आये थे। वे मेरे काम-काज, रंग-ढंग से इतने प्रभा-वित हुए कि उन्होंने मेरे पितानी से यह वादा बिया कि सुके धंप्रे जी पढ़ने के क्रिए उज्जैन जरूर मेजेंगे व अपने मित्र, कालेख के तत्काजीन प्रिंसिपज्ञ, राजे साहब को एक पत्र लिखा कि हरिमाळ को मेरा प्रत्र सममकर इसकी शिचा-वीचा में दिवाचस्पी बीजिए। मगर पिताजी ने स्नेह की दुर्वक्रता-वश मुक्ते नहीं भेजा । इससे मेरे चित्त को वढी ठेस जगी । संयोग से सुन्दर 3 की शादी (सन् १६१०) में चाचाजी आये और उन्होंने सुके काशी से जाकर पढ़ाने का प्रस्ताव रखा। मगर कहा कि यदि दा साहब ( मेरे

१—मेडीवाल, जिला गोरखपुर, (ग्वालियर के सरदार जटार साहब की जमींदारी) २—सस्वा साहित्य मंडल का मन्त्री, ३—मेरी चचेरी बहन,।

पिताजी) मना कर देंगे तो मैं नहीं के जाऊंगा। मैंने जीजी व दा साहब (माताजी व पिताजी) को श्रकेकों में कहा—मेरी आगे पढ़ने की तील श्रमिकाषा है। काका साहब मुन्ने काशी को जाना चाहते हैं। आपसे पढ़ेंगे। आपने इनकार किया तो नहीं के जावेंगे। केकिन इसकी कीमत आपको वदी भारी खुकानी पढ़ेगी। मैं कही ऐसा चला जाऊंगा कि फिर जिन्दगी-मर आप मेरा मुंह न देख पावेंगे। मेरे हठीके स्वभाव को वे खूब जानते थे। कुछ नहीं बोले। चाचाजी ने पूछा, तब भी खुप रहे। तब बाचाजी ने मुन्ने काशी के जाने का निश्चय कर लिया।

वरमण्डल में में जुक-जिपकर वीडी पीना सीख गया था। बावाजी पीते थे, सो सोचा, देखे कैसा सवाद जाता है। सवाद-ववाद तो खाक जाया, भूं आ पेट में उतर गया व दिमाग में चढ गया तो बड़ी देर तक परेशान रहा। 'लेकिन एक दोस्त ने उसमें पीछे की तरफ पीपरमेंट लगा-कर पिलाया तो बड़ी ठण्डी-उण्डी व अच्छी लगी। लेकिन जब काशी जाने के लिए गाड़ी में बैठा तो माव-विमोर हो गया। गंगा के किनारे, काशी विश्वनाथ की नगरी में विद्याच्यान का अवसर-कितना पुरुष, कितना बड़ा माग्य! अधिकालीन विद्यार्थियों व झालों की तरह एक आदर्श-विद्यार्थी का जीवन विताद गा, न किसी तुराई में लिस होत गा, न किसी च्यासन में फंस्'गा। 'रांह, सांह, सीडी, संन्यासी, इनसे बच्चे सो सेवें कासी।' मह कहावत सुन जुका था। अपने जीवन को सन तरह पवित्र रखने का देद मिश्रय किया।

१६११ से १४ तक, पांच साल, मैंने काशी व प्रयाग में रहकर मैट्रिक पास किया। यह काल विद्याप्ययम के साथ-साथ साहित्य-सेवा व समाज-सेवा के प्रकृत कार्यार्थम का और अपने सद्भावों की ज्यावहारिक परी-चाओं के भी आरम्भ का काल था। वरमंडल से ही खोकमान्य तिलक मेरे आराष्य-देव वन चुके थे। काशी में सुके एक ऐसे पथ-दर्शक मिल

१--डाक्टर हरि रामचन्द्र दिवेकर, साहित्याचार्य ।

गए जिससे तिलक महाराज की तरह देश-सेवा में जीवन लगाने का संबद्ध दर होने लगा । मेरे काशी था जाने के बाद काका साहब की भी जाति-सेवा व साहित्य-सेवा करने की मावना को मूर्तक्रप मिलने लगा। उन्होंने एक मासिक पत्र काशी से निकालने का निरचय किया व धार्थिक के श्रलावा सब जिम्मेदारी सुम्ह पर डाल दी। प्रेरणा व देख-भात उनकी, कार्यं की जिम्मेदारी मेरी। उस समय मेरी श्रवस्था १६-१७ साल की थी व मैं सातवें वर्जे में पढ़ता था। मेरे साथ मेरे दो छोटे चचेरे' माई व एक फ़ुफ़ेरा भाई हरिशंकर<sup>े</sup> भी पढ़ने के लिए रसे गये थे । चाचाजी का सस्त हुक्म था कि विद्यार्थियों को हाथ से काम करना चाहिए, पानी साना, कपदे भोना, रसोई बनाना, चौका-बरतन, सौदा-सुलुफ सब काम इम जोग खुद् ही करते थे। हरिशंकर व सुन्दरताब दो तो वच्चे ही थे। दत्त मुक्ते दो साल छोटा था । इसलिए सारी जिम्मेदारी हम दोनों पर और सबसे बढ़ा होने के कारण मुख्यतः मुक पर थी । दृत्तु शुरू से ही कुछ गैर-, जिम्मेदार था व चाचाजी उससे नाराज बहुस्ती रहते थे। इससे मेरी नैतिक व न्यावहारिक जिस्मेदारियां कितनी भारी थीं-इसका अनुमान पाठक सहज ही जगा सकते हैं। हम रहते रामबाट, काजमैरव, वृथविनायक भादि की तरफ व पढते थे ठेठ कमच्छाके हिन्दू कालेजियट हाईस्कूल में। हमेशा पैवल आते-जाते । खूब तेज चलने पर ३४-४० मिनट में घर से स्कूल पहुंच सकते थे। घर का, स्कूल का, व पत्र (भौदुम्बर) का इतना काम रहता था कि शाम को स्कूल से अंति ही दूसरे दिन की कितानें बस्ते 'में छांटकर रस देता था। श्रक्सर दोनों वक्त के भोजन व चौका-बरतन का बोमा सुमी पर रहता था। शतको काम-काजमें ६ वज जाते इतना थक जाता कि पड़ते ही नींद जाजाती । सुबह फिर नौ-सवा नौ बजे तक बड़ी मुरिकलू से रसोई-पानी से निवृत्त होकर किसी तरह बस्ता लेकर वौड़ते-भागते कुल पहुँचता । 'त्रौदुम्बर' का बहुत-कुकु काम स्कूल में व झास

१-ये दोनों श्रव संसार में नहीं हैं। ३-वम्बई में टी०टी०ई० हैं।

में करता । शिक्क भी मेरे परिश्रम व साहित्य-सेवा के काम से प्रसन्त रहते ये—इसिलिए 'होमटास्क' के लिए कमी टोकते नहीं थे। हेडमास्टर गृह्" साहब ने मेरे लिए बनारस के डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट को एक प्रमाय-गृज्ञ भी दिया था, जिसमे संजीदगी, समसदारी व सेवा-भाव का उल्लेख किया या जिससे 'जीहुम्बर' का डिक्केरेशन विना जमानत मिल गया।

इन जिम्मेदारियों की चिन्ताओं ने, खासकर दत्तू को प्रसन्न व संतुष्ट रखने को चिन्ता ने मेरे दिमाग पर बहुत बोमा डाला। उस पर बड़ा सनाव व जोर पढने लगा । बरमण्डल में जैसे काकी को संतुष्ट रखने की नीति मैंने रसी वैसे ही काशी मे दत्तु की। क्षेकिन इसमें पूरा काम-याव न होसका । एक रोज दश्च मुक्तसे नाराज होकर चला गया व दूसरी जगह रहने जगा । मैने उसे हाथ-पांव जोवकर बहुत समकाया, मिकत चिरौरी की, लेकिन वह न माना । आखिर काका साहब आये । मुक्ते अपनी इस अयोग्यता व असमर्थता पर इतनी आत्म-म्लानि हुई कि मैंने उनके सामने प्रस्ताव रसा-"दत्तु सुमासे रूठ गया है। उसकी कष्ट पहुंचाकर मैं यहां रहना व पढना नहीं चाहता । काकी की कितना रंज होता दोगा । सुके घर मेज दीजिए । आपके श्रासीवीद से जितना कुछ बनेगा में उधर ही पढ लूंगा।" उन्हें इस प्रस्ताव से बड़ी देस लगी। सुकते कहने लगे-"वृत्तु को मैं जानता हूं। तुम्हारी काकी भी जानती है। घर मेजना होगा तो दत्त को मेजूंगा-तुम्हें नहीं । जितना बोम तुम पर है उतना दूसरे किसी पर होता वो अब तक मुंह छिपाकर माग जाता। मेरे पुत्र तो हुम होने चाहिए ये ।" उनकी इस उदारता और बत्सवता से मैं श्राधा जमीन में गढ़ गया । लेकिन उन्होंने दृत्तु को जो जुरा-भला कहा, वह अब भी मुझे तीर की तरह चुमता रहता है। मैंने यही माना कि मैरे बढे-माईपन में जरूर कसर थी, जिससे मैं दृत् का दिल न जीत सका श्रीर मेरी ही कमियों के कारण उसे बुरा-मला सुनना पढा व पढ़ता था।

१-सर इकवालनारायम् गुट्ट<sup>°</sup>।

यदि सुक्तमें काफी श्राहिंसा-भाव होता, मेरा जीवन प्रेममय व रसमय ही होता तो उसकी मधुरता व स्मिग्धता उसे श्रवरय ही पिषला खेती। बाद में तो दच् सुक्तसे खुश रहने लगा या—खेकिन उस घटना की झाप मेरे दिल से श्रमी तक नहीं मिटती है। मेरे दिल व दिमाग को इतना धका लगा या कि सुके व श्रावाजी को भी यह शक होने लगा था कि मेरा चित्त कहीं उत्तर न जाय।

#### : 4 1

#### योग का पाठ

इसके पहले की एक घटना मुके क्लिका है जिसने मुके योग का अत्यह पाट पटाया। सुन्दरलाल को एक रोज रात को दस लगे व उल्टी हुई। वह अक्सर अधिक ला लिया करता था। हम समके, बदहजमी होगई है। रात का वक्त—हमारी जान-पहचान अभी ज्यादा नहीं हो पाई थी, न दुनिया का ही कुछ तजरुवा था। मकान-मालिक से कहा तो उसने कहा—सब ठीक हो आयगा, सुबह किसी वैध को दिला देगे। उसे असल में हैज़ा होगया था। पिछ्जी रात को अब उसके चिह्न खराब दिलाई देने लगे तो हम अबराय व वैध को दुलाकर लाते हैं, तब तक वह चल बसा। सुक पर तो मनो पत्थर पड़ गये—अब काका साहब व काकी को क्या सुंह दिलायेंगे? सबसे बड़ी चोट तो यह लगी कि बिना दवा-दारू के ही लड़का हाथ से चला गया। इस मुख्ता व गफलत के लिए मैंने आज तक अपने को माफ नहीं किया। जल-जब याद आती है, शूल की तरह खुमती है और यह माय मिटाये वहीं सिटता कि मेरी गफलत उसकी मृत्यु की जिम्मेदार है।

उसका दाइ-कमें करके उसी दिन हम काशी से बरहस्रगंस पहुंचे। चाचाजी को देखते ही मैं धड़ाम से गिर पड़ा व बेहोश होगया। इधर चुन्दरसास का वियोग, उधर काकी का करूख-कन्द्रम, सामने मैं बेहोश। सनकी व्यथा की कथा कौन लिख सकेगा ? मगर देखने वालों ने कहा-कि जनके चेहरे पर जरा मो शिकन नहीं पड़ी। सोग मासम-पुरसी के लिए

माने लगे। उनसे वे उसी सहज प्रसन्न मुख-मुद्रा से बातचीत करते ह उनके शोक व वियोग की बातचीत छेड़ने के पहले ही काम काज व न्यव--हार की ऐसी-ऐसी बार्वे बेह देते कि खोगो को अवसर ही नहीं मिलता। वे आपस में कानाफ़ सी करते कि अजीब संगदिज आदमी है। हमको तो सुनकर रंज होता है, बेकिन इसके जाने तो मानो कुछ हुआ ही नहीं। उनके एक नजदीकी मित्र ने लोगीं की यह टीका उन्हें सुनाई और खुट भी ठपका दिया कि ऐसा निर्मोहीयन किस काम का ? चाचाजी नै उन्हें वशिष्ठ की एक कथा सुनाईं। मैं बैठा हुआ था। विश्वामित्र ने वशिष्ठः के एक-एक करके साठ एत्र मारं डाले तो अरुन्धती ने कहा-विशव्द. तुम्हारा ईंदय नहीं, पत्थर है। इतने पुत्रों के मरने पर भी तुमने उक्र नहीं किया । बशिष्ठ ने उत्तर दिया कि नहीं, तुम गलती पर हो । मैं श्राखिर पिता हुं । उन्होंने श्रपना हृत्य चीरकर दिखाया-उसमें साठ गहरे वावं ये व उनमे से ख्न की भारा वह रही थी। मित्र से उन्होंने कहा--मास्टर साइब, मेरे हृदय में गहरा जक्म हुआ है, मेरी जिन्दगी में पहली बार पेसी चोट सुके लगी है, लेकिन मेरा कर्तंब्य यह नहीं है कि मैं उसे दूसरे को दिखाऊ व सुमाऊ। शांति से खुद उसे सहन करूं, इसमें मेरी बहादुरी है। अपना दुःख दूसरों को सुनाना गोया हुसरो को दुखी बनागा है। जो कायर होते हैं वे दूसरों में अपना दु:ख बांटकर जी हलका करते हैं। जो मर्व होते हैं वे अपना दुःख तो खुद चुपचाप सहते ही हैं, दूसरों के दु:खों व कप्टो को भी सेताते हैं। मेरा कर्चंन्य है, दूसरों को सुखी बनाना । इस हरि को देखो. उस दिन कैसी हालत होगई । मैं इसे इतना कमजोर नही समकता था। इसकी काको तो स्त्री है। माता है। यह सुनकर मित्र मो लिजित हुए भीर मैं भपनी कमजोरी पर इस नई दृष्टि से विचार करने लगा । आज काका साहब को मैंने एक योगी के रूप में देखा। इतना मनःसंयम बहुत कम लोगों में पाचा जाता है। मेरा दिख अब भी इतना कच्चा है कि किसी के शोक

व रोदन से—नाटक व सिनेमा में भी किसी की विपत्ति को देखकर मेरी आखों में आंस या जाते हैं।

इसके बाद से जब कभी ऐसे शोक व दुःख के प्रसंग श्राते हैं तो काका साहब की वह मूर्ति मेरी श्रांखों के सामने खड़ी हो जाती है व उनके ये शब्द कानों में गूंजने जगते हैं—

'कायर अपने दुःस्त को दूसरों मे बांटता है, मर्द दूसरों के दुःसों मे हाथ बंटाता है।'

अब मैं अपनी इस कमजोरी का विश्लेषण करता हूं तो इन नतीजे पर पहुंचता हूं कि दूसरों के दुःखों व कष्टों के दृश्य या कल्पना या अनुभव से मैं अधीर व कातर हो जाता हूं। खुद मुमपर कोई कष्ट,संकट यः दुःक आ पदा है तो उसमें मैं कभी विचलित नहीं हुआ। खुन्दरलाल की अचानक गृत्य से जो मुसे बेहोशी आ गई उसका कारण एक तो अपनी मृदता व गफ़लत के प्रति अज़हद आल्म-ग्लानि, व दूसरे काकी के शोक की कल्पना व उसके प्रति समवेदमा। फिर भी चाहे शोक या दुःख अपना हो या पराया—चित्त की प्रसन्नता को जाने दो, समता का लो बेठना मनुष्य की कमी व कमजोरी ही सममी जानी चाहिए। काका साहब ऐसे अवसरों पर नारायणस्वामी का एक दोहा कहते थे—

नारायस दुख-सुख डभय, भ्रमत फिरत दिन रात ! बिन बुलाय क्यों आरहे, बिना कहे त्यों जात !!

मैं अक्सर देखता था, जब बहुत-सी चिन्ताएं व संसर्टे उनके चित्त को ज्याकुल करने सगती थीं तो सब काम झोड़कर सो जाते थे और आरचर्य यह कि उन्हें गाडी नींद् आजाती थी। वे ऐसे अवसरों पर कहा करते थे कि अब सबसे जरूरी, सबसे पहला काम, सो जाना है।

बापूजी कहा करते हैं कि श्रहिंसा बीरो का, महीं का धर्म है, कायरों का नहीं, यह सोलहो आना सच है। अपने को खतरों में डालने का साहस, अपने कष्टों व सुसीबतों में अविचलता, दूसरों के दुःखों में सहातु-सूति व पतन की अवस्था में करुणा पैदा होना, श्रहिंसा के ही लक्क्य हैं। बो अपने कष्टों को खुशी-खुशी सह सकता है, मयों व चिन्ताओं के समने शेर की तरह जाता है, वह सच्चा आहिंसक है, वही दूसरों को वचाने में जान की वाजी लगा सकता है। अपने को वचाने व दूसरों को फंमाने की कृति भन्ने ही हुनिया में 'चतुरता' समकी जाय, वह है कायरता की व हिंसा की निशानी ही।

#### : ६ :

## आत्म-शुद्धि

'श्रोदुम्बर'' में जो घाटा रहता या, उसकी पूर्ति काका साहब करते ये। मेडीवाल (गोरखपुर) रियासव के वे मैनेजर—मुख्वार-आम थे। वनक्वाह के श्रवावा भी उन्हें ऐसी श्रामदनी होती रहती यी जिसे 'रिरवव' या पाप की कौड़ी नहीं कह सकते। यह वे इस बाटे में लगाते रहते थे। बाद में उन्होंने किसी तरह अपने मन को उस आमदनी के लिए भी समका लिया, जिसे 'शुद्ध कौड़ी' नहीं कह सकते। श्रयुद्ध कौड़ी भी शुद्ध काम मे लगा दी जाय तो दोष नहीं—यह दलील उनके मन ने गढ़ की थी। लेकिन एक समय ऐसा श्राया जब उनके दिख ने इस भार को महस्स किया। उन्होंने अपने मालिक जटार साहब के सामने जाकर सुद-बसुद सारी बार्ते कह दी और इस्लोफा उनके हाथ में रख दिया। होगो ने समकाश कि इस्लीफा मत दीजिए। रोजी का कोई अरिया नहीं है। उन्होंने कहा—श्रव नौकरी करने का धर्म मही रहा। शुद्ध सेवा करते हुए जो मिलेगा उसी में सबका हित है।

कुछ समय के बाद, इसका अनिवार्य परिवास यह हुआ कि 'औदु-न्यर' पत्र को बन्द करना पड़ा व 'औदुम्बर' प्रोस को बेच देना पड़ा।

'में स' के लिए शेयर्स एकत्र किये गए थे—जेकिन काका साहब ने काको के लगभग दो हजार के जेयर बेचकर भी जब शेयर-होल्डरों का पाई-पाई रुपया जुका दिया, तो किसी ने समस्ताया—घाटा शेयर होल्डसं

१--मासिकपत्र, जो १६१९ में हसने काशी से प्रकाशित किया था।

में क्यों नहीं बांट देते ? उन्होंने रडता से उत्तर दिया---नहीं, मेरे मरोसे शेयर-होल्डरों ने रुपये दिये थे। उनको चुका ही देना चाहिए।

प्रेस बन्द हो चुका या, लेकिन श्रभी विका नहीं था । इसी बीच प्रेस में चोरी हो गई। प्रेस के कुछ सामान के साथ-साथ हमारा घरू-सामान भी चोरी चला गया। इस सब तो श्रफ्सोस करने लगे, लेकिन जब उन्हें मालूम हुआ तो सुमसे कहने लगे—हिर, अच्छा हुआ, एक बोम कम होगया। यह पाप का पैसा जितना जल्दी चला जाय अच्छा है, नहीं तो यह दूसरे स्वच्छ पैसे को भी ले हुबेगा। उनके इन बचनों का मेरे चित्त पर गहरा असर हुआ। सुमें मानो एक नदीन प्रकाश मिला।

ये दिन हमारी बढ़ी आर्थिक कठिनाई के थे। वे हमेशा ईरवर पर भरोसा रखने के लिए हमसे कहते रहते। एक रोज एक किस्सा सुनाया, जिसने मेरे हृदय मे बहूट ईरवर-श्रद्धा पैदा कर दी। 'हरिजन-सेवक' में मैंने उसे खपा दिया था—उसे ज्यो-का-स्यो बहां दिये विना नहीं रह सकता। किस्सा यो है—

एक राजा था। बूटा होने पर उसके मन मे विचार आया कि राज-पाट बहुत कर जुका। बेटे भी राज-काज संभाजने जायक होगए। सारी उम्र दुनियादारी में ही विता दी—अब कुछ ईश्वर-भजन भी करना चाहिए। दीवान ने भी उसके इस प्रस्ताव का समर्थन किया। युवराज को तो यह तजवीज और भी पसन्द आई, किन्तु पिताजी का अपने से दर रहना उसे अखर भी रहा था।

शुवराज को राजगद्दी पर बिठा देने के बाद राजा बन-गमन की तैयारी करने लगा। साथ में क्या-क्या चीज ले जार्थ इसका विचार शुरू हुआ। कम-से-कम एक बिस्तरा चाहिए ही। खाने-पीने का कुछ सामान और बरतन भी जरूरी मालूम हुए, और सामान तथा बिछीना उठाने के लिए कम-से-कम एक नौकर। बेटे ने बहुत कुछ कहा कि सवारी के लिए घोटा लेते जाहुए, सामान तथा नौकर-चाकर और से खीजिए, लेकिन राजा को तो विराग का रंग लग चुका था। नौकर को साथ के पैद्र सहस्त से बाहर होगया। नगरवासी शहर की हद तक राजा को पहुंचाने के लिए खाये। राजा न्यायी और प्रजा-प्रिय था। प्रजाजन के खांसुओं ने उसे बिदाई दी। राजा यो तो अकेले गया; पर मानो सब प्रजाजन का मन अपने साथ लेता गया।

कुछ दूर जाकर राजा को बड़ी प्यास खगी। उसने नौकर से पानी लाने के लिए कहा। कुछ ही दूर एक मरना बहुता था। नौकर लोटा गिलास लेकर दौडा गया। राजा ने सोचा. चलो मैं भी मरना देख लूं। नौकर छानकर जोटे में जल भर ही रहा था कि एक किसान जाया। उसने मरने में हाय घोगे. दोनों हाथों से पंक्षे की तरह पानी इधर-उधर हटाया और खल्ल से पानी पीने लग गया। राजा की नजर पड़ी। उसने भारचर्य से -चिरुबाकर नौकर से कहा, और देखा, यह तो विना गिखास के खुरुलू से ही पानी पी रहा है। मौकर ने कहा, हुजूर, गांव के लोग तो इसी तरह पानी पीते हैं। राजा ने कहा-तो पहले क्यों नहीं बताया. जब सामान विया जारहा था ? हम जोटा-गिवास फन्नज ही जाये । राजा को यह बात जानकर बढा ही झीनन्द हुआ। उसे मालूम हुआ, मानी ईरवर की उस पर विशेष कृपा हुई जो इतनी जल्ही ऐसा अनुभव हुआ। उसने ईश्वर को धन्यवाद दिया और नौकर से कहा-यह जोटा-गिलास किसी गरीब को दे दे । ईश्वर ने जब पानी पीने के लिए हाथ बना दिये हैं तो फजूल इस बोम को क्यो लादे ? ईश्वर की रचना का उपयोग क्यों न करें ? नौकर ने राजा को बहुत समकाया, पर उसने एक न! मानी । इसी दश्य ने ईश्वर के रचना-नैपुण्य के प्रति उसका आदर और श्रद्धा बढा ही थी ।

दोपहर का वक्त । एक खेत के किनारे पेड़ की छांह के नीचे राजा के लिए खाना पक रहा है । राजा मन मे अपने पिछले जीवन का सिंहा-वंजीकन कर रहा है । आज कुछ वयटों के जीवन मे उसने जो आनन्द-लेंगि किया वह पिछले ७० वह में उसे नहीं मिला था—यह अनुभवं कर रहा था। इतने में एक किसान पास के खेत से आया। कपडे में बंधी हुई मोटी रोटियां निकालीं, एक हथेजी पर रोटी रख ली, उसी पर चटनी, और दूसरे हाथ से खाने लगा। राजा की निगाह पडी। उसके आनन्द की मीमा न रही। उद्मुक्कर नौकर से कहा—और देख तो, हम थाजी माहक ले आये, रोटी तो इन्सान हाथ पर रखकर भी खा सकता है। नौकर ने जवाब दिया—महाराज, किसान तो इसी तरह खाया करते हैं। राजा ने जरा करलाकर कहा—तो भले आदमी वर पर ही यह क्यों नही बता दिया? नौकर ने कहा—सरकार आप तो राजा उहरे, आपसे यह सब कैसे होता? राजा ने कहा—पर मैं तो फकीर बनना चाहता हूं। मजुष्य के राज्य से इटकर में ईश्वर के राज्य में पहुंचना चाहता हूं। में देखता हूं, मजुष्य का राज्य इन्सान को बनावटों का गुजाम बनाता है, श्रीर ईश्वर को रचना उसे स्वाधीन, स्वयंपूर्ण, स्वावजन्वो बनाना चाहती है। अब इन बर्तनों की मुक्ते कोई जरूरत नहीं है।

रोटी खाकर किसान अपने नार्ये हाथ का मिरहाना देकर उसी घास
'पर सो गया और ऐसी गादी नींद लेने नगा कि राजा को सारी उम्र वह
नसीन न हुई थी। राजा मन में नडा प्रसन्त हुआ। भगवान को नार-नार
'धन्यवाद देने लगा, उसकी कुदरत पर और इन नये-नये अनुभवां पर
न्यह धन्य-धन्य कहने लगा। नीकर से कहा—अरे देख, आज सुके कुदरत का सच्चा सुख मिल रहा है। इस निस्तर को फेंक, और दू भी घर
'जांट जा; ईरवर ने इन्सान को इतना पूरा और कुदरत को इतना भरा
बनाया है कि सुके तेरे और इस सामान के अवलम्बन की कराई जरूरत नहीं। सुके अकेला अपने हाथ-पांव और ईरवर के भरोसे छोडकर त्
चला जा। अन में सन तरह सुखी रहुंगा। अपने हाथ-पांव से काम
ल्'गा और प्रसुमय जीवन बिताक गा।

: 2 :

दोपहर राजा ने उसो किसान की तरह हरी बास पर सौकर काटी श्रीर चलते-चलते शाम को एक बढ़े से बढ़ के पेड़ के भीचे श्राकर बैठा। ईश्वर-चिन्तन में हुन गया। इतने ही में एक आदमी मानू हाथ में जैकर आया, और हाथ जोड़कर खड़ा होगया। राजा की आंखें खुर्ली तो पूछा—"तू कीन है और हाथ बांधे क्यों खड़ा है ?"

"में देवदूत हूं।"

"तो तू यहां क्यों आया है ?"

"मुक्ते ईरवर ने आपको सेवा के लिए भेजा है। आप जहां रहें वहां-माड़ लगा देने और सफाई करने का मुक्ते हुक्म है।"

"तो भाई, मुक्ते तो देरी सहायता की जरूरत नहीं है। खुद मेरे ही नौकर-चाकर क्या कम थे जो में ईरवर को कष्ट में डाजता। जा, तु ईरवर से मेरा प्रणाम कहकर कह देना कि, मुक्ते तुन्हारे सिवा किसी चीज-की जरूरत नहीं है।"

यों हो देर में वह आब् वाला अब की फर्र और साबू लेकर आ: गया, और आदे हो काबू-बुहार करने लगा। राजा ने पूका-"त् फिर आ गया ?"

"जी हां, मुके भगवान का हुक्स है कि आपसे कुछ न पूछूं और जो हुक्स है, उसकी तामील करता रहूं ।"

राजा खुप रहा। मन में कहा—करने दो। अपने से क्या मतजब।, उसके फर्श पर तो हमें बैठना है हो नही। अरे, यह सब खुख-विज्ञास मेरे महल में क्या कम था?

भोजन के वक्त वही आदमी एक थाल ले श्रामा, जिसमें तरह-तरह के राजसी पक्वान्त और मिष्टान्त थे।

राजा ने देखकर कहा-- "अई, तुम मुक्ते क्यों तंग करते हो ? मुक्ते . तो इसमें से कुन्न खाना नहीं है ?"

देवदूत--''मुके जो हुक्स हुआ है उसकी तामीज कर रहा हूं !''
राजा ने खाना गरीकों को खिखा दिया और खुद जो कन्दु-सूज्रजंगल में से बीन कर खाया था, उसकी खाकर पेद के नीचे हरी घास के .
गई पर सी रहा ।

रोज यही सिलसिला रहता।

थोड़े ही अर्से में चारों ओर शोहरत फैंलने लगी कि कोई बड़ा पहुंचा हुआ महात्मा आया है। रोज न जाने कहां से नया-मया फर्श आकर विज्ञा है और बढ़िया भोजन का थाल आता है। बड़ा करामाती है।

दर्शको श्रीर भक्तों का ठठ जमने खगा।

एक किसान अपनी गरीबी से बढा बेजार था। उसने सोचा, इस -महालमा से कुछ उपाय पूर्जें। यह नंगे हाथ आया था और रोज इतना ठाठ कैसे लगा खेता है ?

वहे ,मक्ति-भाव से प्रयाम करके उसने एक रोज अपनी गरीबी का दुखड़ा रोकर सुनाया । बोला-"महाराज, मुक्ते मी तरकीब बता दो, जिससे इसी तरह मेरा भी ठाठ-बाट लग जाय । घर बैठे थाल आ जाया करे ।"

राजा ने क़हा--"भई, मैं तो कुछ तरकीव-वरकीव जानता नहीं हूं। -ईश्वर का नाम जेता हूं, वही भेज देता है।"

"तो महाराज, मुक्ते क्यों नही मेज देता, आप तो कुछ नहीं लेते हैं फिर भी जबदेंस्तो भेजता है, और हम रोज प्रकारते हैं फिर भी वह नहीं सुनता।"

"मई मैं राजा था। मैंने उसके नाम पर राज-पाट सब छोड़ दिया और जंगल में आकर रहने लगा। तो उसने वह ठाट यहां भी लगा दिया, मगर मुक्ते इसकी कोई जरूरत नहीं है। तू भी ईरवर के नाम पर सब कुछ छोड़ दे। मैं इसके सिवा और तुक्ते क्या रास्ता बताऊं।"

किसान खुरा-खुरा वर दौडा गया। वर वाली को पुकारकर दरवाजे हो से कहा—"अरी सुम! वद वाले महास्मा ने एक तरकीव बताई है— अपना सब दिलाइर दूर हो जायगा। कल से मैं ईरवर के नाम पर घर-बार खाना-पीना सब छोड़-छाड़ कर एक पेड़ के नीचे आसून जमाकर येठ जाऊंगा। आज घर में जो कुछ घी-गुड़ हो उसका इसवा-पूड़ी बना कें मुक्ते खिला दे—न जाने कितने दिन मूखा रहना पड़े।" "तुम पागल तो महीं हो गए हो, क्या बहकी-बहकी बातें कर रहे हो ?"

किसान ने हाथ उठाया और कहा-- "श्ररी, तू देर मत कर, निहाल हो जाने को तरकीय हूं द लाया हूं, तू जरुदी कर ।"

 $\times$   $\times$   $\times$ 

"मूखे-प्यासे बैटे दो दिन हो गये, देवदूत अभी तक क्यो नहीं आया ? इस महात्मा ने चकमा तो नहीं दिया ! दो दिन की कमाई से भी गया और भूखा मरा सो अलग" किसान मन में पक्रताने लगा । कोई आदमी आता दिखाई पड़ता तो समस्ता, यह देवदूत ही आया होगा । भूख से न्याकुल हो ईरवर को बुरी तरह कोसने लगा—"बस साले राजा का तो एक ही मिनट में ठाट लगा दिया । मैं दो दिन से भूखों मर रहा हूं, कोई अनवाई ही नहीं । गरीब और दुखियो का कोई नहीं । ईरवर भी बड़ों का पच करता है।" इतने में शाल हाथ में लिये हुए एक आदमी आता दिखाई दिया ।

किसान ने आतुर होकर पुकारा—"तू देववूस है ?" "हा"

"तो त्रव तक कहां मर गया था ? खा, जल्दी खा, क्या-क्या खाया है ? किसान भादमी, दो दिन से पेट में कुछ भी नहीं डाखा है।"

उसने थाल आगे बदाया तो सीन-चार मोटी-मोटी रोटियां और हो च्याज । किसान जल-सुन कर खाक हो गया । थाली उठाकर देवतूत के सिर पर दे मारी। "शर्म नहीं आई रोटो और प्याज लाते हुए ? उस राजा को कृप्पन मोग, और मुक्त गरीब को वही प्याज-रोटी। अरे, यह तो मैं रोज ही खाला था। इसी के लिए दो दिन मूखों मरने की क्या जरूरत थी ? लौटा ले,जा और मगवान् से कह कि उस महातमा-जैसे उाट लगा दें तो खाला खाढंगा।"

देवद्त ने भगवान् से आकर किस्सा सुनाया । उन्होंने कहा-"उसे सममा कि राजा ने को भेरे नाम पर छोड़ा था, वह उसे दे दिया, जो त्ने छोदा सो तुमे मेज दिया। तू तो इसका भी अधिकारी नहीं था। राजा का त्याग तो सच्चा और निष्काम था। अब भी तो वह उसका उपमोग नहीं कर रहा है।"

x x x

इन्हीं दिनों स्वामी रामतीर्थ के न्याख्यान सुक्षे पढ़ने को मिले। उन्हें पढ़कर मन में श्रजीब मस्ती पैदा होती थी। ऐसा खगने जगता कि मैं सचसुच ईश्वर-रूप, ब्रह्मरूप हूं। सांप, बिच्छू, शेर, डाकू, बाढ़, श्राग, मेरा कुछ नहीं विगाद सकती। यह सब मेरे ही तो रूप है। मैं इनसे क्यों भय खाऊ ?

जटार साह्ब-रचित 'श्रव्यक्तवोध' तो मैं बरमंडल में ही एड चुका या। 'स्वानंद्साम्राज्य' काशी में पटा। वे मराठी में वेदान्त के श्रव्के प्रंथ है। श्रद्धैत के प्रति मेरे विश्वास को यहां दहता मिली। बचपन में मुक्ते मा-वाप ने देवी-देवताओं से यह वर मांगना सिलाया था—'विद्या दीजै, बुद्धि दीजै, आपका मैंबाल-बच्चा।' काशी श्राने पर एक श्रोर जहां वेदांत की झाप जमी, तहां दूसरी श्रोर राष्ट्रीयता व देश-भक्ति ने जोर जमाया। श्रव से काशी विश्वनाय, मैया श्रव्यपूर्णा व कालभैरव से मैं वर मांगने लगा—'मारतमाता को श्राजाद करो।'

## ढांकने वाला नहीं

निन्दा व चुगली मुक्ते बरदारत नहीं होती । खुद भी इन बुराह्यों से अपने को बरी रखने का यस करता हूं। दूसरों के दोष, बुदि, कम-जोरियों को देखकर भी उनकी इघर-उधर चर्चा करना मुक्ते अच्छा नहीं लगता। इनसे बेजा फायदा उठाने की तो कल्पना तक मैं नहीं करता। पाठक इसे अच्छिक न समर्के। फिर भी कभी-कभी किसी की कोई बात सहज-भाव से मुंह से निकल जाती थी। खुटपन में मैंने एक शब्स को पराई स्त्री से कुकर्म करते हुए अचानक देख लिया। दोनों बन्ने लजित हुए और मेरे हाथ जोड़ने लगे। मैंने उन्हें आधासन दिया कि किसी से नहीं कहूंगा—भगर आयंदा के लिए तुमको कसम खानी होगी। मैंने उसे अब तक निवाहा है। ऐसे ही एक अवसर पर काका साहब ने मुक्ते एक ऐसी कहानी सुनाई जिसने हमेशा के लिए मेरे हृदय में घर कर लिया।

"एक महाण की स्त्री का चाल-चलन शन्द्रा नहीं या, मगर श्रपने पति को वह अलावे में डाले हुए थी। वह उसके सतीस्त्र पर पक्ता भरोसा रखता था। एक रोज विदेश जाने के लिए परनी से विदा लेकर वह खाना हुआ। किसी कार्यवश रास्त्रे से घर जौटा तो परनी के साथ दूसरे को सोता हुआ पाया। वह सब रह गया। गर्दन काट दूं? नाक काट लूं? मगर इससे इनका सुधार-कैसे होगा?" वह सोच उसने अपनी चादर उन्हें भोटा दी श्रीर वापस चल दिवा।

"इघर जब इनकी नींद सुवी वी ब्राह्मकी की निगाह चादरपर पड़ी ।

'यह चादर तो वे से गये थे—यहां कैसे ?' वह भेद समक गई—उन्होंने देख लिया । मन में बहुत हरी । बड़ी वेचैन रहने लगी । सोचा चिट्ठी में बरूर दुरा-मला लिखेंगे । चिट्ठी आई—मगर कुशल-समाचार व प्रेम-वार्ता के सिवा कुछ नहीं ! उसने मन को समकाया—अब वर श्रायंगे तव जरूर कसर निकालेंगे ।

"शहाय घर आया। बढ़े भे म व अपनेपन से मिला। इस बीच चिन्ता व डर के मारे ब्राह्मयी स्वकर कांटा हो गई थी। जब रात को मी ब्राह्मय ने कुछ नहीं कहा—तब ब्राह्मयी बढ़े विस्मय में पड़ी। यह मजुष्य हैं या देवता? देखा तो जरूर, मगर कहते कुछ नहीं। अपने आप ही कुकर्म का पढ़तावा उसे हुआ व उसका जीवन बदल गया। ब्राह्मय शरीकी से उसके इस परिवर्णन को देखकर मन-ही-मन सन्तुष्ट होता रहता था। मरते दम तक उसने ब्राह्मयी को इस बात का परिचय नहीं दिया कि उसने कुछ देखा था। ब्राह्मया की स्वयु पर ब्राह्मयी फूट-फूटकर रोती है। अड़ोस-पड़ोस की भीरतें ताना देती हैं—जैसी पतिवता है सो हम जानती हैं! क्यों सुहक्के बालों की भींद हराम करती है ? बह बढ़े हुखी स्वर से जवाब देती है—तुम क्या जानो, वह कैसा देवता था? तुम ऐसे समय भी सुक्ते कोस रही हो—उसने देखकर भी सुक्त पर परदा हाला। उसने सुक्ते उचार लिया। दुनिया में उचारने वाले सब हैं, ढांकने वाला नहीं। तुम उचारने वाली हो, वह ढांकने वाला था। हा! आज दुनिया में मेरा डांकने वाला नहीं रहा।"

सुधार का कैसा असुपम व चमत्कारिक उपाय है यह ! हममें से कितने हैं जो तूसरों के दोषों की चर्चा करते समय, उसमें रस लेते समय हस बात को बाद रखते हैं कि हम कैसे हैं ! फिर दूसरों को डांककर सुधारने की दिन्यता तो निरखों में ही पाई जाती है। खुद अपने दोष दुनिया के सामने रखना एक बात है। दूसरे के दोष दुनिया को सुनाना दूसरी बात है। अपने दोष सुनाने से अपनी शुद्धि होती है व दुनिया अपने से सावधान ! दूसरों के दोष सुनाने से हम कीचड़ में पहते हैं,

अतिहिंसा के पात्र बनते हैं, व दुनिया में कीचढ़ उछात्तने की जिम्मेदारी त्रेत हैं। 'पिशुन पराये पाप कहि देहीं'। जान-बूस कर श्रकारण पराये याप सुनना 'श्रव्यापारेषु व्यापार' है, संस्कारहीनता का सुचक है व उसमें रस त्रेना दुष्टता का परिचायक है।

इस कहानी का ऐसा असर मुक्त पर हुआ कि अव 'अधिक ढांकने' की तरफ मले ही गलती सुकते हो जाय, किसी का 'पर्दाफाश' करना मेरे बिए नागवार हो जाता है। कर्जव्यवश सुके किसी की ब्रुराई व बुरी बार्वे सुननी पहती हैं, लेकिन भीतर से यही आवाज उठती रहती है कि ईरवर मुक्ते इससे बचा । मुक्ते मन में कई बार आरचर्य होता है कि मनुष्य कुकर्म में एक वूसरे को कैसे खिस कर खेते हैं ? उनका हीसला कैसे होजाता है ? एकाध मित्र से कभी पूछा तो उन्होंने कहा-दा साहब' यह दुनिया ही ञ्चलग है। इसमें रहने वाले एक-दूसरे को पहचान जेते हैं। उनकी आंखें ही एक-दूसरे को अपना परिचय दे देवी हैं। और वे खिंच जाते हैं। ऐसे मामलों में अधिकांश लोगों का यह अनुभव है कि पुरुष स्त्री को बिगाइता है। युक्ते भी यह सच मालूम होता है। तेकिन काशी का मैरा अनुभव इससे उस्टा है। दो घटनाएं खुद मेरे साथ ऐसी हुईं जिनमें स्त्रियों ने इरकत की। एक जवान विधवा थी। जिस घर में इम किराये पर रहते ये उसी में वह भी अपनी बुढिया सास के साथ रहती थी। मैं रात में छत पर सोया हुआ था। वह एकाएक आ गई और मुके जगाया । मैं एकदम जागा व चौंककर पूछा-स्या बात है, क्या हुआ ! वह चुप । मैंने सु मालाकर कहा—आखिर बताओ, तुम च्यों आईं ? उसने कहा-तुम कुछ समस्रते नहीं ? अब वो मेरे पसीना-पसीना होगया; श्रीर मैंने श्रावाल दी-द्तु ।' इसने में वह नीचे खिसक गई। मुक्ते बड़ी मुश्किक से नींद आई। सुबह मैंने सब हाल दस् से कहा और हमने मकान बदवा दिया।

१-मेरे सायी मुक्ते इसी तरह सम्बोधन करते हैं। यह'दादा साहव' का छोटा रूप है।

एक दूसरे मकान में एक ब्राह्मण-दम्मति रहते थे। एक रोज मैं जीना चढ रहा था—उधर से ब्राह्मणी उत्तरी। रास्ते में उसने सहसा मेरा हाथ पकड़ा धार अपने वक्तस्थल पर समा दिया। मेरे रॉगटे खड़े होगए। मैं हाथ छुड़ाकर उपर मागा। कई बार मन में आया कि उसके पति से कह हूं। लेकिन एक तो यह कहानी याद आ जाती थी, दूसरे मन में सोचता—हमें अपनी पढाई से मतखन। इन फालत् बातों में क्यों पड़ें ?' इस अपनी संमाल रखें—बस खत्म!

एक स्त्री ने एक बार हमारी खुत पर चिट्टी डाली। उसमें मुक्ते माई सम्बोधन किया था। अपना हुखड़ा रोया था—पति के त्रास से चचाने की प्रार्थना की थी। पहले दो स्त्रियों से मैं डर चुका था—जौर हम विचार्थी उसकी सहायता भी क्या कर सकते थे ? हमने अपनी अस-मर्थता प्रकट करके उससे माफी मांग जी।

में मन में विचार करता हूं कि उन स्त्रियों ने मुक्ते ही क्यों भपना शिकार बनाना चाहा ? मुक्ते ऐसा जगता है कि मेरी खूबसूरती इसका कारण होगी। बचपन में में बहुत सुन्दर दीखता था। मेरी मां व मौसियां कहा करती थीं कि एक वेश्या मेरी सुन्दरता पर रीक्त कर मुक्ते गोदी में उठाकर नाचा करती थी। शब उनके दिख की बात वही जामें।

मेरे मन में यह सवाल भी उठा कि मैं क्च कैसे गया ? इसके तील कारण मुक्ते मालूम होते हैं—

१-पवित्र जीवन ज्यतीत करने की मेरी प्रतिज्ञा ।

२---मेरे परिचार का शुद्ध वातावरका।

काशी में, तथा बाद में कानपुर रहते हुए, मैंने नियम-पूर्वंक इस बात का ध्यान रखा है कि गंगा जाते हुए देव-दशैंव करते हुए, स्त्रियों की तरफ कतई न देखें। दृष्टि-दोष से भी अपने को भरसक बचाऊं। इन्हीं: संस्कारों ने और सबसे बढ़कर भगवस्कृषा ने शुक्ते बचाया है।

## सांप व भूत

काका साहब इमें हमेशा साहस की, कठिनाइयों में हिम्मत न हारने की बहिक अपनी नई-नई सुक-बूक से रास्ता निकासने की, व अपने पांचों पर खड़े रहने को शिका दिया करते थे। जब उन्होंने हमें काशी छोड़ा त्तव इसमें से कोई भी न रसोई बनाना जानता था, न सौदासुल्फ जाना। पं॰ नागेरवरजी' को हमारा गार्डियन बना गये थे। हमें यह सुन नहीं पहता था कि कितना भाटा, दाल, चावल पकाने के लिए निकालें व कैसे पकार्वे । विना किसी से पूछे ही हमने अनुभव व अक्त से सब काम सीखे । बहुत कमलचीं से काम लेते थे । बीमार होने पर भी इक्का नहीं करते थे। रात में दिया नहीं जलाते थे। दियासलाई सिरहाने रखकर श्रंधेरे में सीते थे। एक रोज रात को मेरी उंगली में किसी जानवर ने काट जाया । मैं हब्बढा कर उठा और शक हुआ कि कहीं सांप न हो । दिया जलाकर देखा तो उंगली पर जरा से खून का दाग था। मेरे एक फुफेरे भाई को सांप ने काट खायाथा। सब खोग इसी भरीसे रह गए कि चूहे ने काटा होगा और वह मर गया। मुक्ते अन्देशा हुआ कि कहीं सांप न हो श्रीर मैं चूहे के भरोले रह जाऊं। कमरा देख ढाला, मगर सांप मिला न चूहा । दत्तू घवरायगा-इसलिए उसे जगाया नहीं । हिंदी की पुक पाठ्य-पुस्तक में 'सांप के काटे के इलाज' पढे थे। मैंने फौरन सुतली से टंगली व कलाई पर बंद बांध दिये । चुक्हा जलाया व कटाई मे तेल

१---उस समय के हिन्दू कालेजिएट हाईस्कूल के एक हिंदी शिक्क।

हालकर उसे चूल्हे पर चढा दिया। चाकू निकालकर पास रख लिया। मिश्री व नमक पारी-पारी से खाता। सोच लिया या कि जहां स्वाद में फर्क आया कि चाकू से उंगली उहाकर तेल में मून दूंगा। घर्यटे-डेद तक मिश्री व नमक का प्रयोग करता रहा। इस परीचा से तो सांप के काटने के लच्या नहीं जान पड़ते थे। मगर नींद बहुत आती थी। यह विपरीत चिह्न था। आखिर मैं 'यक गया और चूल्हा तुमाकर ईश्वर का नाम लेकर सो गया। काका साहब की सिखावन याद आगई—मीत लिखी होगी तो उल्लने चाली नहीं। दूसरे दिन मैंने दत्त् को किस्सा सुनाया और चड़ी मुश्किल से हाय के बंद काटे। वह विगड़ा कि मुके जगाया क्यों नहीं? कुछ होगया होता तो काका साहब क्या कहते?

एक बार एक मयंकर सपना श्राया, जिसमें मेरे साहस की परीचा हुई। मैं बरामदे में सो रहा था। सपने में मैंने करवट बदली तो अपनी कोठरी में कई चिराग जखते हुए दिखाई दिये। मैं विचार करने जगा कि दिया तो बुमा दिया था फिर ये इतने दिये कैसे? शक हुआ कि कोई भूत जीजा है। मैं चित सो गया। देखता क्या हूं कि सामने दूर एक मिखारी खबा है। शक्त उसकी रविवर्मा के मील के वेश में शिवजी वाली तस्वीर की तरह । मैंने उसे न्यूरकर देखा तो उसकी एक टांग मेरी नाक तक जाती हुई दिखाई दी। जब मुक्ते विश्वास होगया कि सूत से पाला पद गया। इतने में वह मेरी छाती पर दोनो चोर पैर पसारकर खदा। द्योगया। मैंने सोचा कि डर जायंगे तो यह जे डालेगा। सुना या कि भूत-पत्नीत उसके सिर होते हैं जो उनसे हरते हैं। मैं उससे श्रंग्रेजी में बातें करने लगा-इस खयाल से कि यह समम लेगा कि श्रंग्रेजी-हां हैं, इन पर हमारा जाद नही चलेगा। श्रव क्या देखता हं कि उसका सिर श्रासमान तक चला गया है। तो मैं हिम्मत हारने लगा। लेकिन याद श्राया कि महावीर व दत्तात्रेय का नाम लेने से मृत माग जाते हैं। मैं जोर से बोलने लगा दत्तात्रेय—दत्तात्रेय । पास में मेरा भाई दत्तू— दक्तुत्रेय-सो रहा था। वह उठा उसने भावाज दी-दा साहब, दह साहब, क्या बात है ? बस भूत रफ़्-चक्कर हुआ—मैं मटकेर्नुसे उठ बैठा। मेरा शरीर पसीने से सर था।

इस समय बरमंडल की एक साहस की घटना बाद श्रा रही है। मेरी उन्न कोई १३-१४ साल की होगी। वहसील में खबर बाई कि शेर ने एक गाय मार डाली। काका साहब नहीं थे। तहसील से सिपाही व तद्वी (मील चौकीदार) बन्द्कें व तीर-कमठे लेकर घटनास्थल पर पहुंचे। मैं भी साथ गया। भाम के एक बाग में कुछ दूर से सिपाहियों ने पीछे की और आवाल दी-होशियार शेर आ रहा है। मैं पीछे अकेला पढ गया था। मेरे सामने से वह छुवांग मारता हुआ निकला, मैं एक आम के पेड में दुवक रहा। लेकिन डरा नहीं। शेर एक करौंदे की कादी में क्षिप गया। सिपाही उसे तलाशते फिरते थे। साय-साथ मैं भी। गांव के कुछ स्रोग भी दूर-दूर से तमाशा देखते थे। एक काड़ी में सिपाहियों को शक हुचा । सुके उन्होंने मना किया-हिर भैय्या, आप सामने वाले टीके पर चढ जावें। मैंने कहा-नहीं, मैं तुम कोगों के साथ रहकर देखंगा। उन्होंने कहा--राव साहब (काका साहब) यहां नहीं हैं। इस यह जिम्मेदारी नहीं जेंगे। आप दर चले जाइए। मैं मजबूर हुआ। सिपाहियों ने मादी मे पत्थर फेंके। विजत्ती की तरह शेर कपटा और हीरा (एक सिपाही) के साथ गुल्यम-गुल्या होगया । शेर की गरज सुनते ही मैं टीवे से माड़ी की श्रोर व्यक्ता कि इतने में बन्दकों के फैर की आवान आई। मैं उस तक पहुंचता हूं तब तक तो शेर हेर हो चुका था श्रीर हीरा बरी तरह घायल । उसने शेर के कान दोनों हायों से पकड़ लिये ये. श्रीर छाती पर चढ बैठा या। भगर वह इस बुरी तरह घायल हुआ था कि राम-राम करके बचा । कुः महीने में जाकर बिस्तरे से उठा ।

हीरा की बहादुरी मेरे इत्य मे श्रक्षित होगई। यह जी में श्राया कि कहीं ऐसा श्रवसर शाने तो मैं ऐसी निडरता व दिसेरी का परिचय दूं। जब कभी कोई भय की श्रायंका सामने श्राती है तो यह इस्य मेरी श्रांसों के सामने श्रा जाता है व सुभै साहस श्रदान करता है।

#### : 3:

### सात्विक भोजन

काशी के अपने जीवन' की कुड़ घटनाओं व अनुभनों का उल्लेख करना जरूरी है, जिन्होंने मेरे जीवन को साहस व अहिंसा की ओर प्रेरित किया है। एक है आचार्य दिवेकरजी की दिनचर्या। ये खालियर के विक्टोरिया कालेज में अध्यापक थे। राजनैतिक पद्यंत्र में गिरस्तार हुए और शायद १॥ साल की सजा पाई थी। छुटकर हिन्दू कालेज में एम. ए. में भर्ती हुए थे। जब वे बनारस आये ही थे कि मेरा परिचय होगया। एक तो होनों ग्वालियर-राज्य के, फिर देश-मक्ती की परीचा में पास। वरमंडल से ही मेरे हदय में वंगाल व महाराष्ट्र के बलिवीरों के प्रति आदर-मान पदा होगया था। सावरकर, कन्हाईदत्त, खुदीराम, इत्यादि के माम सुनने से एक अजीव मक्ति-मान मन में खहराने लगता था! दिवेकरजी को देखकर स्वभावतः ही मेरे दिल में एक आकर्ष श हुआ। उन दिनों उनके पास ४) मासिक की एक ट्यूशन थी। डोनो वक्त लूखी बाटो, आम के पने के साथ खाते हुए मैंने उन्हे देखा। सुद हाथ से बनाते थे।

हर काम खुद हाय से करते ये और वह भी इस स्पिरिट से कि दूसरे को सिखा सकें। उनकी हर वात नमूना होती थी। सुबह ३ बजे से उठकर पढते— स्पोंह्य से पहले गंगा-स्नान करते। मैं भी उनके साथ अक्सर सीया करता जिससे रात में उठकर उनके साथ कुछ पढ़ सकूं। वे पढ़ाई में भी व 'श्रोह्यका' के संपादन में भी मेरी हर तरह से सहायता करते। श्रमना

१-१६११ से १६१४ ई० तक।

गिय शिष्य समक्षते थे। उनकी सादगी, श्रमशीखता, उच्च विचार, नियम-निष्ठा, पवित्रता एक-से-एक बदकर थे। इनके सहवास व बर-मयडल के संस्कारों से मेरे मन में यह मावना दृढ हुई कि मैं लोकमान्य की तरह देश-सेवा करूं। 'केसरी' की तरह हिन्दी में श्रखबार निकालूं। इसके लिए यह तय किया था कि बी॰ ए॰ करके लोकमान्य के पास ही कुछ समय रहकर श्रखबार-नवीसी व देश-सेवा की श्रत्यन्न तालीम लूं। श्रामे चलकर यह संकल्प दूसरी तरह से पूरा हुशा। दिवेकरजी के जीवन ने मेरे जीवन को श्रादश की तरफ खींचते रहने में बढ़ा काम किया। सुके विश्वास होता है, श्रीर दिवेकरजी भी इस बात को मानते हैं, कि यदि वे कवें साहब के पास' न चले गए होते तो श्राम वह वापू के निकटवर्तियों में होते।

हम लोग वृष विनायक पर किने के नाहे में रहते थे। वहां मंदिर के
'पुजारी थे भनकमकर। उन्हें हम सन मास्टर साहन कहते थे—मंदिर में
ही एक छोटी-सी चटणाला उन्होंने खोल रखी थी। काशी के 'गुरुष्ठों'
की तरह ने मंग-नूटी, क्रवी-तम्नाक्, सिगरेट-नीड़ी सन गुण-निधान थे।
जनमानों के लिए 'नूटी' छानते व खुद भी चढाते। दिन में कई नार
नम्बर था जाता। उनका एक मतीजा था महादेव। वह नीड़ी पीने लगा।
मास्टर साहन ने दिनेकरजी से शिकायत की। उन्होंने कहा—जिसके
चचा सन गुण-निधान हों, वह एक गुण से भी गया! मास्टर साहन के
दिल को नदी चोट लगी। उन्होंने उसी क्षण संकर्ण किया कि धाज से
सन छोड़ा। हमें निश्वास नहीं हुआ। हमने कहा—मास्टर साहन, पामतम्बाक् को छुटी रिलिए। सन न्यसन एक साथ नहीं छूट सकेंगे। लेकिन अस
तेजस्नी बाह्मण ने सनका एकदम नहिष्कार कर दिया—यहां तक कि जजमानो को भंग घोटकर पिलाते, मगर उनके नहुत दवाने पर भी खुद नहीं

१-दिवेकरजी एम० ए० करके स्योर सेन्द्रल कालेज में प्रोफेसर हुए थे---बाद मे वे अध्यापक कवें के साथ महिला विद्यालय मे काम, करने प्ना चले गए और १४ साल तक वहां रहे।

पीते । बरसो तक उन्होंने इस वत को निवाहा । अपने जीवन में तो मैंने पहला ही उदाहरण यह देखा । तुल जाने पर मनुष्य क्या नहीं कर सकता ?

हम लोगों की मण्डली के सादे, ज्यसनहीन, पठन-पाठनमय जीवन की छाप, जो हमारे सम्पर्क में आता उस पर पड़ती। मेरे रिस्ते के एक बड़े माई 'श्रौदुम्बर' में काम करने के लिए आये थे। वे सिगरेट पिया करते थे। जब भडकमकर ने प्रतिज्ञा की तो मैं उन्हें ताने-उलहने से ह्शारा, करने लगा। एक रोज उन्होंने भी सिगरेट न पीने का वादा किया, मगर निभा नहीं। इससे ने इतने शर्मिन्दा होते थे कि मेरे सामने कभी सिगरेट नहीं पी, जैसे किसी बढ़े का श्रदब करते हों।

स्वर्गीय पं० वालकृष्ण मह, पं० रामचन्द्र शुक्क, श्री जयशङ्कर प्रसाद हैं हा० जफ्मीचन्द्र, वा० श्यामसुन्दरदास, तथा विद्यमान पं० रामनारायण मिश्र, रायकृष्णदास, दा० भगवान्दास के परिचय में श्राने का इन्हीं दिनो अवसर मिला। पं० वालकृष्णजी वटे खरे श्रादमी थे। कहते, हिन्दुस्तान के मां-वाप गोली मार देने लायक हैं। वे यचपन में श्रपने लड़के-लड़िकयों की शादी करके बढ़ा श्रमथं करते हैं। ढा० लच्मीचन्द्र कहा करते थे कि मैंने विज्ञान में दूनिया की बटी-से-बड़ी डिग्नियां ग्राप्त की हैं लेकिन मैं श्रमुभव करता हूं कि थे कालेज—विश्वविद्याखय वेवकृष्क बनाने के कारखाने हैं।

'श्रीदुम्बर' के संचालन-काल के कुछ संस्मरण श्रव भी मेरे दिल को। उमार दिया करते हैं। पं॰ देवीदत्त शुक्क (सरस्वती-सम्पादक) उन दिनों। काशी में संस्कृत पदा करते थे। उनकी 'बाह्मण' नामक कविता शायद पहली बार'श्रीदुम्बर'में छपी थी। बाबू श्रीप्रकाश के कुछ लेख पहली बार 'श्रीदुम्बर' के द्वारा हिन्दी-जगत् के सामने आये। 'श्रीदुम्बर' के लिए दिवेकरजी ने हिन्दी लिखना सीखा। 'श्रीदुम्बर' की सेवाशों ने सुमे-श्राचार्य द्विवेदीजी की सेवा में पहुंचाया।

इस काल ने मेरे भावी जीवन को गढ़ने में वढा काम किया है। उन दिनों काशी में आर्थ-समाज व सनातन-धर्म के विद्वानों के खूब शास्त्राधं हुआ कस्ते थे। एक बार आर्थमुनिजी व पं॰ रामावतार शर्मा का शास्त्राधं हमने टाउन हाल में सुना था। पं॰ रामानतार शर्मा भारत में पहले एम॰ ए॰ व साहित्याचार्य थे। दूसरे हुए थे दिवेकरजी। शर्माजी स्वतंत्र व मौलिक विचारक थे। उन्होंने 'प्रत्यच दर्शन' नामक एक नवीन दर्शन की रचना की थी। उसी के सम्बन्ध में यह शास्त्रार्थ हुआ था। आर्थ--समाज में उन दिनों स्व॰ एं॰ केशवदेव शास्त्री बहुत चमक रहे थे। बढ़े होनहार मालूम होते थे। उनकी प्रतिमा व तेज से भुक्ते ऐसा लगता: या कि थे दूसरे द्यानन्द होंगे।

यहीं स्वामी सत्यदेवजी से परिचय हुआ। अमरीका से जीटने पर उन्होंने काशी में एक आश्रम या सत्संग-जैसा शुरू किया था। भिन्न-भिन्न विषयों पर व्याख्यान या उपदेश देते थे। उनके वहां के अथम भक्तों में मी था। मैंने शुरू से ही इस बात का ध्यान रखा था कि संगत अपने से बढ़े, अच्छे व कंचे जोगों की करनी चाहिए। भजे ही उनके समाज में हम छोटे, चुद्र, या हैय भी समके जावे। इससे ज्ञान, अनुभव, संस्कारिता की दृष्टि तो होती ही है, अभिमान नहीं बढने पाता। यही कारण है जो इतनी छोटी उस मे मैं इन बढ़े खोगों के सम्पर्क में आ गया और इनके जीवन, सत्संग व उपदेशों से ज्ञाम उठाने का अथस किया। किसी भूखे-प्यासे की तरह मैंने काशी के वातावरण से जितना साव्विक व पीष्टिक खाद्य-पेय- मिला सकता था, पाने में कसर नहीं रक्खी थी।

बाए के दिल्ला-अफ्रीका के सत्याग्रह की मनक कानों में आती रहती थी। कोई नई चीज बन रही है, ऐसी छाप हृत्य पर पहती थी। निजी जीवन में तो दूसरों को कष्ट न पहुंचने देने की बुत्ति बद रही थी—मगर सार्वजनिक, खासकर राजनैतिक जीवन में 'इन्ते को हिन्ये, पाप दोष नाः गिनये' के सिद्धान्त का बोज-बाजा था। जब जोकमान्य तिजक, भोफेसर परांजपे की गिरफ्तारी की खबर मैंने बरमंदल में सुनी थी तब मुक्ते ऐसा जगा या मानो कोई अनर्थ होगया—अधित बदना होगई। खून ऐसा उबजने लगा मानो बुखार आगया हो। मांदले में बन्द लोकमान्य मेरे स्वय-देव बने हुए थे।

#### : 20 :

## मातृ-हृद्य

मेंद्रिक कर खुकने के बाद मैंने पूना जाकर बी०ए० करने की योजना चनाई । इन्हीं दिनों आचार्य महाबीरप्रसाद हिवेदीजी ने दिवेकरजी से कहा कि सुक्ते एक अच्छे सहायक की जरूरत है। 'श्रीदुस्वर'की बदौलत 'दिवेकरजी 'सरस्वती' में लिखने और द्विवेदीओं के सम्पर्क में आने लगे थे। उन्होंने मुमले कहा-'लरस्वती' मे जाते ही ? तीन साल पूना में बी॰ ए॰ पास करोगे तब तक तीन साल में द्विवेदीओं के पास पत्र-- संपादन का श्रमली श्रनुसव हो जायगा। श्रास्तिर हिम्री लेना तो तुम्हारा उद्देश्य है नहीं। हिन्दी में पत्र निकालना है तो लोकमान्य की अपेसा हिनेदीजी से श्रधिक सीख सकोगे।' 'श्रीटुम्बर'बन्द हो चुका था-गुके यह सलाह जंच गई। द्विवेदीजी ने मुक्तसे पूछा-क्या लोगे ? मैंने लिखा-रोटी-कपडा। उनके पास जाते हुए लोगो ने दराया-दुर्वासा हैं-तीन दिन में छोड़कर मागोगे । कोई उनके पास नहीं टिकता । इससे मेरा उत्साह दूना वट गया। मेरी एक श्रजीव सासियत है। जब मेरे सामने कोई कष्ट, संकट या खतरे की दुवील रखता है तो सुके दूना 'उत्साह होता है। मन में श्राता है-करके देखें तो श्राखिर क्या डर या खतरा है। काका साहब शिक्षा दिया करते थे कि खतरे के नाम से नहीं - डरना चाहिए । खतरा कल्पना में ही मर्थकर होता है । एक बार वरमंडल में इस दोनों धूमने निकले। एक कुएं में नीचे मांप जैसा कुछ दिखाई "देता था। स्त्रीग मीचे उतरने से दर रहे थे। काका साहब ने मुक्ते मेजा

कि जाओ नीचे जाकर देखों, क्या है ? मैं साहस करके चला गया तो एक कपदे की चिन्दी पढ़ी हुई थी। यह घटना मुसे याद आगई। मैंने मित्रों से कहा, तो अब जरूर दिवेदीजी के पास जाऊंगा। आखिर वे ग्रेर तो हैं ही नहीं, जो फाद खायंगे। काम ही तो कसकर लेंगे। कभी गुस्से में सख्त-मुस्त कह लेंगे। मैं शिष्य-माद से जारहा हूँ। उनके जूते उठाने व पोंछने में भी मुसेशर्म नहीं आने की। तब मुसे उनका आशी-वांद क्यों न मिलेगा?

उन्होंने सहायक संपादक की जगह मेरी नियुक्ति की। पहले एक मास तक प्रयाग—इंडियन प्रेस में रखा। छही से काम मेज दिया करते थे। डा॰ जगदीशचन्द्र वसु का एक विज्ञान-सम्बन्धी तथा महामहोपाध्याय हरप्रसाद शाखी का इतिहास-सम्बन्धी व्यास्थान श्रंप्रेजी में मेजा, कि इनका शतुवाद करके मेजो। मारत-सरकार की शिक्ता-विभाग व जेल-विभाग की रिपोर्टें मेजीं कि इन पर 'सरस्वती' के लिए टिप्पणी लिखी। विज्ञान-सम्बन्धी लेख व रिपोर्टें, मैंने समका, मेरी परीका के लिए मेजी थीं। पहले तो मन में श्राया कि लिख दूं, विज्ञान में मेरी गति नहीं है, श्रीर ऐसी टिप्पणियों शापके मजदीक रहने पर लिख सक्'गा। मगर मेंन सोचा कि यह तो विसमित्ता ही गलत हो जायगा। मैने कोष के सहारे विज्ञान-संबंधी भाषणा को १-७ बार पडकर समक्षने का यत्न किया। फिर एक साइन्स मास्टर को स्रोज निकाला, जिन्होंने सारा लेख समका दिया। मेरा शतुवाद पंडितजी को पसन्द शाया। टिप्पणियों के लिए मैंने 'सर-स्वती' की पिश्रजे वर्षों की फाइबों निकालकर पंडितजी की तस्सम्बन्धी टिप्पणियां देखीं। उनसे सुके काकी सहारा व मसाला मिल गया।

योदे ही दिन में पंडितजी खुद इजाहाबाद आये। कहा—हम तो जंगज्ञ में—मुही में—रहते हैं, चना-चवेना जो कुछ मिलता है, खा जेते हैं। तुम वहां रह सकोगे ? मैंने कहा, मैं तो वहीं आपके पास ही रहने के बिए आया हूं। मैं शहर की बस्ती से कब गया हूं। पांव पसारने भर के बिए जगह मिस्र जाय तो बहुत। आप चने-चवेने से काम चला जेते े हैं तो मेरे लिए घास-फू स काफी होगा।

"तो मुक्ते खिख देना तुम्हारे खिए क्या-क्या इन्तजाम चाहिए, मैं सब कर रख्'गा।" उन्होंने आस्वासन-सा देते हुए कहा।

जब मैं जुही पहुंचा तो मेरे लिए सब चीजें तैयार मिर्ली। पंडितजी -ने बहे श्रपनेपन से कहा--जो जरूरत हो मुक्तसे कह देना। संकोच मत करना। श्रपना घर समकना। वार-वार पूछने की मुक्ते श्रादत नहीं है।

"आप बेफिक रहें। मैं अपना सब काम खुद कर लूंगा। सुके -अपने लिए किसी को कष्ट देने की आहत नहीं है।"

रहने का स्थान तो मुक्ते सचमुच ऐसा मिला कि दिन में पांच पसारने की भी जगह नहीं थी। कमरांल प्रेस के कंपोजलाने में कंपोजीटरों की तिपाई मेरी कुरसी बनी व एक डेस्क मिला, जिसके नीचे हूंटें चुनकर मैंने ऊ'चा बना लिया। दिन में यहां काम करता, रात को मैदान में सो -रहता। मैंने दो निरचय कर किये थे—पंडितजी कितना ही और कैसा ही काम जें, कभी नाक-मौंह नहीं सिकोड़् गा। कैसी ही असुविधाएं हों, कभी पंडितजी से शिकायत या कोई फरमायश नहीं करू गा। पंडितजी ने काम मेजा नहीं, मैंने चट से करके बौटाया नहीं। शाम को काम मेजते तो रात को ही करके बौटा देता। १०-१२ दिन के बाद ही पंडितजी जी न कहा—मईं, इतनी मेहनत क्यों करते हो है जिसपर मैं जरूरी लिखं उसे जरदी कर दिया करो, बर्ना अपनी फुरसत से किया करो। गायोशजी ने मुक्ते कहा—मेरे बाद पंडितजी ने तुम्हीं से ऐसा कहा है। मेंने जवाव दिया—दूसरे लोग काम-चोर रहे होगे। पंडितजी खुद डट-कर काम करते हैं, तो दूसरे से भी ऐसा ही चाहेगे। और मैं तो इसी-लिए श्राया हूं कि खूब सीखं और अनुभव लूं।

मैंने श्रनुभव किया कि पंडितनी की ऊपरी सख्ती या उम्रता में बड़े

१---शहीद गर्याशशंकरजी विद्यार्थी । मुक्तसे पहले वे परिहतजी के सहायक रह चुके थे ।

कोमल व बत्सल पिता का ही नहीं माता का हृदय लहराता था। पंडित-जी के भानजे-मानजी की बीमारी के समय इसका पता अच्छी तरह लगता या। मार्तयह को हवल निमोनिया होगया। पंडितजी ने जिस चिन्ता, सावधानी व जिम्मेदारी से उसकी चिकित्सा करवाई, वह सगे पिता से बदकर थी। एक रोज बिटिया' ने कहा—उपाध्यायजी, आज मामा से घर पर दाल नहीं साई गई। मैंने पूछा—क्यों ? उसने कहा—कहते रहे,आज मार्तयह दाल के लिए मचल रहा या—उसे दाल नहीं मिली, सुकते खाई नहीं जाती। यह माता का हृदय बोल रहा या। अपर से कठोर दीखने वाले कई लोगों में मैंने ऐसा मातृ-हृदय देखा है।

पंडितजी का सुक्त पर इतना विश्वास बडा कि एक बार दौतातपुर जाते दुए अपनी लाहबेरी की चाबी सुक्ते दे गये। कहा—जो किताब चाहो पड़ना। किसी को देना चाहो दे देना। बाबू मगवानदास ने यह सुना तो कहने लगे—पंडितजी ने यह आजादी पहली बार आप ही को दी है। पुस्तकें वे किसी को छूने तक नहीं देते थे।

उनकी इस कृपालुता व विश्वास ने एक अजीव परिस्थिति पैदा कर दी थी, जिसका बढ़ा मधुर अन्त हुआ। उससे मुक्ते पता लगा कि सरलता च मलमनसाहत में कितना बल और प्रमाव है। कई बार ऊपर से कठोर दिलाई देने वाले व्यक्तियों में कोमलता व करूगा के रूप में अहिंसा की धारा फल्गु नदी के सदश बहती रहती है। अहिंसा का संबंध ऊपरी आवरण, बाहरी आचार से उतना नहीं है, जितना भीतरी मावना— कृति से है।

१-कमला-एंडितजी की बड़ी मानजी। २-कमर्शंत प्रेस के मैनेजर।

#### : ११ :

## हृद्य-परिवर्तन

परिस्तजी की पूंजी से कमर्शंत प्रेस खुला था । बाबू भगवानदास उसके मैनेजर थे। वे परिस्ताजी के ग्रह-प्रबंधक भी थे। परिस्ताजी को दे पिता की तरह मानते थे। परिस्तकी भी उनपर भरोसा रखते थे। जब सुम्मपर पण्डितजी का प्रेम व विश्वास बढने लगा तो भगवानदासजी को कुछ खटका हुआ। कुछ ऐसे कारण पैदा हुए, जिनका सुमसे कुछ बास्ता नहीं था, जिससे पण्डितजी ने यह प्रस्ताव रखा कि 'भगवानदास, प्रेस के बारे में तुम्हारी हसारी खिखा-पदी हो जाय ।' पण्डितजी ने भगवान-दासकी से कुछ ऐसा व्यवहार भी शुरू किया जिससे उनका खटका धौर बढ़ गया । दस्तावेज़ का स्टाम्प सिखने के लिए परिहतवी ने सके दिया। यह देखकर तो भगवानदासजी को पूरा शक होगया कि मैं भीतर ही मीतर कुछ कारस्तानी कर रहा हूं और पण्डितजी का प्रेम सगवानटासजी से कम कराके अपनी तरफ खींच रहा है। इधर दस्तावेज की एक शर्त मुक्ते कडी मालुम हुई। परिडतजी ने भगवानदासजी का नेतन उसमें बहुत कम रखा था। मैंने जाकर परिवर्तजी से कहा कि भगवानवासजी भापको पिता की तरह मानते हैं। बाल-बज्वेदार हैं, इतने बेतन में कैसे निसेगी ? परिडतजी ने कहा-हमसे तो उन्होंने कुछ नहीं कहा । सैंने जवाब दिया-ने क्या कहते ?यह तो आपके सोचने की बात है। पंडित--जी को मेरी दलीख तो जंबी नहीं मालूम हुई । लेकिन कहा-अभी तो

तुम वैसे ही मकल कर दो । इसके बाद भगवानदासजी दुखी रहने लगे हे

मुके भी इससे दुःख रहा।

इसके बाद पंढितजी दौलतपुर गये। कुछ दिनों बाद मुक्ते भी वहाँ बुलाया। बा॰ भगवानदास दुःख व निराशा से पंडितजी के प्रति कुछ ऐसी बातें कह जाते जो मुक्ते श्रक्तां नहीं लगतों। मैं उन्हें कहता— परिदत्तजी कैसे ही सक्त हों, श्रीर मैं भी मानता हूं कि इस मामले में बन्दोंने आपके साथ न्याय नहीं किया है, किर भी आपने उन्हें पिता की तरह माना है। उनके प्रति अपने मात में आपको फर्क नहीं आने देना चाहिए।

दौबतपुर में पण्डितबी ने शुक्तसे पूळा-'भगवानदास का क्या हाल

है ? कुछ कहते थे ?'

'कहते क्या ये ? दुसी रहते हैं। इतनी तनस्थाह में काम कैसे चर्छे ?' 'तो हमसे कहते क्यों नहीं ?'

'कहें क्या-काप उनकी हालत क्या नहीं जानते ?'

'तो तुन्हारी राय मे क्या होना बाहिए ?'

मैंने कहा, 'कम से कम " इतने तो होने ही चाहिएं ।'

'अच्छा तो जब इस जुही आवें, वे इससे कहें। इतना ही कर हेंगे।' जब मैं जुही लौटा तो अगवानदासजी ने पूझा—पश्डितजी मेरे बारे में कुछ कहते थे ? मैंने कहा—हां। 'तो क्या कहते थे' ? 'तनक्वाह के बारे में कहा कि मगवानदास हमसे कहते क्यों नहीं ?' अब की पश्डितजी आवें तो आप कुछ कहिए।'

'नहीं, मैं कुछ नहीं कहूंगा। मैं उनके स्वभाव को जानता हूं। वें एक पाई ज्यादा नहीं देंते।'

मैंने जोर देकर कहा—'आपका विगवता क्या है ? इससे कम तो कर नहीं केंगे ? और मैं समस्तता हूं आप भी पविद्वतजी के साथ स्याय नहीं करते। आप एक बार कह तो देखिए।'

परिहतजी दौलतपुर से आये व सगवानदासजी श्रीस के कागजात:

सेकर उनके पास गये। जाते समय मैंने उन्हें बाद दिला दिया कि पण्डितजी से तनख्वाह के बारे में जरूर कहना।

भगवानदासजी पण्डितजी के कसरे से इंसते व पुत्तकित होते हुए निकते । कहा—पण्डितजी ने """कर दिये ।

"मैं तो पहले से ही श्रापसे कह रहा या कि उनसे एकबार कहिए तो !"

कुछ दिन के बाद बाबू सगवामदासजी ने मेरे सामने एक प्रस्ताव रखा कि प्रेस में पिखरजी, मैं व आप जीनों सामी होजायं। मैंने कहा—मैं यहां जिन्दगी बसर करने के खिए नहीं आया हूं। मैं तो सीखने व अनुभव प्राप्त करने के खिए आया हूं। मेरा कार्यंचेत्र तो दूसरा है। प्रेस या पिखरजी का जो काम हो आप मुक्तसे खेते जाहए। मैं स्प्रमे-वामे के मनाई में नहीं पडता।

उस दिन या वूसरे दिन शाम को हम दोनो साथ पाखाना फिरने जंगल में गये। रास्ते में मगवानदासजी ने कहा—पिखतजी, मैं भापका बढ़ा अपराधी हूं। मेरे दिल में बढ़ा पाप भर गया था। मैं समक्त गया था कि आप मेरे खिलाफ कोई बढ्यन्त्र रच रहे हैं, अब मुक्ते विश्वास हो गया कि मेरा यह कितना अस था। आपकी सरक्षता व सचाई की मैं दाद देता हूं। मैं आपके सामने शर्मिन्दा हूं।

मेरे लिए यह बोक असहनीय हो रहा था। मैंने उनसे कहा—बाबू साहब, यह सब मुक्तसे मत कहिए। मेरे जी में न जाने क्या-क्या होता है। आपके दिल में जो कुछ होरहा था उसे सुनने की मुक्ते इच्छा नहीं है। आपके दिल को संमालना आपका काम है, सो आप कीजिए। मुक्ते ऐसी बार्ते सुनना अटपटा लगता है।

बाबू मगवानदास के इस हृदय-परिवर्तन ने मेरे सामने एक प्रकाश-पथ खोख दिया। मुक्ते तो आखिरी दिन ही और सो भी उन्होंके कहने से पता पड़ा कि उनके दिख में सांप-बिच्छू भर गए थे। अब मैंने समका कि साक्ते का प्रस्ताव शायद मेरे दिख की परीक्षा के जिए रखा गया था। मैंने इस घटना से यह नतीजा निकाला कि मजुष्य को अपनी मलाई पर ही कायम रहना चाहिए। कोई बुराई करता है या बुरा समक्त लेता है को वह बुराई ही उससे हिसाव चुकता कर केती है।

् श्रव में सोचता हूं तो यह श्रनजान में श्रहिंसा-वृत्ति का ही एक मधुर फल मालूम होता है।

## ः १२ : घम की शोघ

धर्म की घोर वचपन से ही मेरी कि है। पिताजी सुवह उठते ही रीज स्तोत्र-पाठ किया करते थे। सुनते-सुनते मुक्ते भी कई स्तोत्र याद हो गए थे। रामरजा, शिवकवच, नर्मदाष्टक सुक्ते बहुत माते थे। जीजी कहा करती थी कि किसी साधु ने पिताजी को आशीर्वाद दिया था कि तुन्हें घच्छा पुत्र होगा। साधु-सन्तों व सत्युरुषों की संगति में मेरा मन बढ़ा कातता है। उनके प्रति सहज ही भक्तिमात्र का अनुभव हदय में करता है। यद्यपि मेरे हत्यटल पर इन दिनों राष्ट्रीयता का रक्त चढ़ा हुआ था घौर शव मी चढ़ा हुआ है, तथापि धर्म-चिन्तन का जब सुक्ते मीका मिल जाता है वो मैं उसे छोडता नहीं हूं। छही में मैंने गीता-रहस्य घ्यान से पदा और साथ ही राजवाढे का गीता-भाष्य भी। दोनों मराठी में पढ़े थे। विवेकानन्द के व्याख्यान भी इन्हीं दिनों पढ़ने को मिले। मोरोपंत की केकाविल की प्रोफेसर परांजपे छत टीका भी पढ़ी। शास्त्र-रहस्य, व रागिणी इसके पहले ही पढ़ चुका था। इसके फलस्वरूप धर्म-जिज्ञासा उत्यन्त हुई।

एक बार में हमीरपुर की तरफ घूसने निकला तो मन में आया कि धर्म की कई न्याख्याएं लोगों ने की हैं। अलग-अलग अंथों में अलग-अलग मत हैं। हम स्वतंत्ररूप से ही क्यों न सोनें कि धर्म आलिर क्या है ? इन अंथकर्ताओं ने भी तो आलिर अपनी बुद्धि से ही धर्म का स्वरूप व लक्षण ठहराया है। तब हम भी अपनी बुद्धि से ही क्यों क इस प्ररन को हत करें। श्रव में सोचने, लगा कि मनुष्य का धर्म कैसे जाना जाय ? तो पहले यह सोचना चाहिए कि किसी वस्तु का धर्म जानने के लिए पहले क्या करना चाहिए। एक थाली मेरे सामने आई। यदि किसी अनजान को थाली दी जाय तो वह इसका धर्म कैसे निश्चित करेगा ? नीचे की सतह और आसपास की छंची कोर या दीवार देखकर वह अनुमान करेगा कि यह किसी चीज को रखने के लिए बनाई गई है। अर्थात् उसकी बनावट से उसके धर्म का अन्दाज लगायेगा। इस निर्णय से मुक्ते इन्छ समाधान हुआ। ऐसा मालूम हुआ कि हां, कुछ रास्ता हाथ लगा। अब मेरे सामने एक सेज आई। उसके पाये व उपर सपाट सतह देखकर यह अटकल होगी कि उंचे पर कोई चीज रखने के लिए यह बनाई गई है। है तो हम मनुष्य के धर्म का विचार उसकी बनावट से करें। अब तो मुक्ते ऐसा लगा मानो मैदान मार लिया।

श्रव विचार आगे चला। तो मनुष्य की बनावट को देखें। उसमें कई इन्द्रियों हैं और वे सब चलती-हिलती व काम करती हैं। तो मन में यह खयाल जमा कि इन इन्द्रियों का जो ब्यापार है उसे होने देना ही मनुष्य का धमं है। लेकिन तब प्रश्न उठा कि इन्द्रियों के ब्यापार तो अच्छे भी होते हैं और हुरे भी। तो क्या हुरे व्यापार भी धमं हैं ? हाथ से दान भी दिया जा सकता है और खून भी किया जा सकता है, तो धमं क्या हुआ ? उत्तर मिला, इन्द्रियों का सद्व्यव-हार या सदुपयोग धमं हो सकता है, हारा मिला सकता है, तो धमं क्या हुआ ? उत्तर मिला, इन्द्रियों का सद्व्यव-हार या सदुपयोग धमं हो सकता है, हारा व्यापार या दुरुपयोग नहीं। अब चित्त को समाधान मिल गया—यह निर्णय हुआ कि शरीर का—विविध इन्द्रियों का सदुपयोग मनुष्य का धमं है। मन में खुरी हुई कि आखिर स्वतंत्र रूप से विचार करते हुए एक नतीजे पर पहुंचे। इससे यह आत्म-विरवास बढ़ा कि किसी भी विषय पर स्वतन्त्र रूप से सोचा व निर्णय किया जा सकता है। तबसे पढने की बनिस्वत मनन करने की प्रवृत्ति और बढ़ गई।

बाद में मैंने यह सारी प्रक्रिया शायद दिनेकरजी को सुनाई थी तों उन्होंने किसी विदेशी तत्त्ववेत्ता का नाम जेकर कहा था कि उसने इसी ढंग पर कर्त्तंच्य का विचार किया है। तब मैं अपने मन में थोड़ा-सा फूला भी कि एक तत्त्ववेत्ता की पद्धति से मेरी पद्धति मिल गई।

फिर यह सवाल खड़ा हुआ कि सदुपयोग व दुरुपयोग किसे कहें ? उत्तर सामने जाया कि जिसका स्रोग जामवीर पर स्वागत करें वह सद-पयोग, जिसका विरोध करे वह दुरुपयोग। दान देने के खिए हमारा द्वाय आगे बढ़ेगा तो सब उसको पसन्द करेंगे, मगर करन के जिए डठेगा तो विरोध होगा। किसी को गाली दी जायगी तो लोग विरोध करेंगे, बुरा कहेंगे; मगवान् का नाम निया बायगा तो लोग खुश होंगे, अच्छा कहेंगे । यह कोई वैज्ञानिक आधार नहीं या, व्यावहारिक था; मगर इससे मेरा काम चब जाता था श्रीर सुके सन्तोष मी होगया था। सुके धर्म की यह अच्छी काम-चलाऊ व्याख्या मालूम हुई । बाद में तो मैंने धर्म, नीति, अध्यात्म, आदि विषयों का भरतक इतना अध्ययन भी किया जिससे मेरा बौद्धिक समाधान होसका। सबका निचोद यह निकजा कि धर्म-श्रधमं, पाप-पुण्य, सुख-दुःख, ज्ञान-श्रज्ञान सबका आधार हमारा चित्त है । उसी को सम, शांत, स्थिर बनाना सारे धर्मों के उपदेश का सार है। सद्गुणो की वृद्धि, दैवी संपदा का विकास, या सात्विकता के उत्कथ से ही ऐसी स्थित को पहुंचा जा सकता है। और ऋहिंसा कह जब सब में पहला स्थान है ।

### : १३ :

# दौलतपुर में

रन दिनों पिरव्तजो किरातार्श नीय का अनुवाद करते थे। एक घण्टा रोज मुसे जिखाया करते थे। जब दौलवपुर गए तो उन्होंने चाहा कि सैं भी वहां चलूं। अपने मकान के पास मेरे लिए उन्होंने एक फूंस की कोपड़ी बनवाई, जिसका नाम पढ़ गया 'हरिवाबू का बंगला'। दीवार में कवी हैंटें वैसे ही जमाकर खड़ी कर दी गई थीं। दौजतपुर गंगा किनारे था। गंगा पार करके वहां जाना पड़ता था। कुछ तो नाब से व एक-दो जगह वैसे ही छातो तक पानी में चलकर पार की जाती थी।

साना मैं अपने हाथ से बनाता था—दोनों जून। कभी मैंने आतस्य-वश एक बार खाना बनाकर दोनों बार नही खाया। चौका-बरतन बहुत बार खुद ही किया करता था। दौलतपुर से कुछ दूर भोजपुर में हाट बगती थी और रोजमर्रा की जरूरत का बहुत-सा सामान आठवें दिन हाट से खाना पड़ता था। एक बार किसी कारणवश हाट से चीजें मंगाना रह गया और एक दिन मेरी टपरिया में सिवा एक लौकी के खाने की कोई चीज नहीं रह गई। पिख्डतजी के यहां से मंगा सकता था, लेकिन संकोची और कुछ मनचले स्वभाव ने कहा—आज लौकी पर ही गुजर कर लेंगे। लौकी पकाकर जब मैं खाने बैठा तो तकदीर से पिख्डतजी आ गए। 'हैं' यह क्या ? आज सिर्फ खौकी ही लौकी ?' मुक्त पर घडों पानी पड़ गया, मानो चोर सेंघ के मुंह में पकड़ किया गया हो।

'प्रविदत्तजी, हाट से चीजें मंगानी रह गई......'

'भले श्रादमी, घर में क्यों नहीं कहता दिया—क्या घर एै चीकें नहीं रहतीं ?'

'हां, सो वो ठीक है, पर मैंने कहा चलो, श्राज लोकी पर ही गुजार दें।'

'वाह-तुम भी खूब श्रादमी हो। बिटिया, देखो श्राज से जब उपाध्याय-जी खाना खाने खगें तब श्राकर देख जाया करो, दाज न बनावें तो दाज, साग न बनावें तो साग घर से दे जाया करो। इनका भरोसा मत किया करो।'

पिरतकी की इस उदारता ने मुक्ते शर्मिन्दा तो किया ही, सदा के किए उपकारबद्ध भी कर लिया। उनके वाल्सक्य का एक और नमूना याद बा रहा है।

पविद्यत्ती को ज्ञाम खाने का बड़ा शौक था। मीटे व पतले रस के ज्ञाम बहुत पसन्द करते थे— ऐसे ही ज्ञाम दरजसल गुयकारी होते हैं। कुः महीने वे ज्ञाम खाकर ही रहते थे। ज्ञाम चूस कर ऊपर से दूध पीते थे। सुबह के भीगे ज्ञाम श्राम को, श्राम से भिगोये ज्ञाम सुबह चूसते थे। रस नहीं पीते थे। ऐसे मीटे ज्ञामों के कई बाग खरीद लिया करते थे। मीटे फल के ज्ञाम अपने लिए सुरचित स्वकर सारा बाग गांव के लोगों के लिए छोड़ देते थे। अपने लिए सुरचित श्रामों में से दूसरों को असंगवश ही विया करते थे। शपने लिए सुरचित श्रामों में से दूसरों को असंगवश ही विया करते थे। एक बार न जाने क्या मन में आई। सुमसे पूछा—हमारे खाने के ज्ञाम कभी तुमने खाये हैं या नहीं। मेंने सत्तर दिया—नहीं तो। तो तुमको कौन-कौनसे ज्ञाम यहां के पसन्द आये शैं मैंने कहा— मैं ठीक नहीं कह सकता। 'क्यों शे' 'मैंने बहुत कम ज्ञाम यहां खाये हैं।' 'ऐं— क्या कहते हो; इतने ज्ञाम लोग ग्रुफ्त खाते हैं ग्रीर तुम क्यों नहीं ले आते हो शे' मैंने नीचा सिर कर लिया, कोई जवाब व वम पड़ा।

उन्होंने पुकारा—'विटिया, देखो आज से दोनों जून उपाध्यायजी को हमारे साने के आमों में से कुछ आम दे आया करो। इन्होंने तो अभी 'तक यहां पेट भर के ज्ञाम खाये ही नहीं।

किसी आदमी को आवाज देकर कहा-देखो, उपाध्यायजी के लिए बाग से अच्छे आम से आया करो। ये बहुत संकोची हैं।'

वास्तव में मेरा स्वमाव इतना संकोची है कि अपनी मां व पत्नी से भी सहसा कोई चीज नहीं मांगता। तकबीफ चुपचाप सह लेना अच्छा मालूम होता है. मगर किसी से कहना व उसको कष्ट में डालना नहीं -सहाना। इस स्वभाव के लिए बरमयडल की एक घटना कारणीभूत हुई है। सुके होरहा (हरे सुने हुए बूंट) खाने का बड़ा शौक था। कच्ची खुनी मूंगफली, भूमर में सुने बाल सुके बच्छे लगते हैं। बरसंडल में एक बार होरहा घर में जाया । दिन में मैंने खुब खाया । जब सीने खगा को फिर खाने का मन हुआ और काकी से मैंने होरहा मांगा। उन्होंने एक सूप में जाकर रख दिया । मैं सब खा गया । सुबह मेरे चचेरे माई-बहनों ने होरहा मांगा तो काकी ने उन्हें पीट दिया। होरहा था नहीं, रात को मैं सब सफा कर गया था। इस घटना का मुके बढ़ा पछ्नतावा हुआ। रात को मैं यह नहीं सममा था कि काकी ने सारा-का-सारा होरहा सुके दे दिया है। मुक्ते कुछ ऐसा खगा कि काकी ने नाराज होकर सब-का-सब मुक्ते दे दिया। दिन में खूब स्ना लेने के बाद फिर रात में मांगने से उनका नारान होना था भी स्वासाविक। मैंने श्रपनी इस सूख को इस जोर से महसूस किया कि मुक्ते कोई फरमाहश करते समय यह डर लगने लगता है कि यह अनुस्तित या असामयिक तो नहीं हो जायगी। मोजन करते समय इस बात का बढ़ा खयाख रहता है कि कहीं मांगने से 'पीछे वार्जों के लिए कम तो नहीं रह जाय । इसलिए आम तौर पर जो कुछ परोसने के लिए सामने का जाता है, उसी तक अपनी इच्छा को सीमित रखता है।

'हरि बाबू का बंगला' कच्ची हूँटों का था। बारिस के दिन आये। पुक रोज रात को जोर की बारिस हुई। नीचे जमीन में पानी वह आया। नात का वक्त। मैं खटिया पर स्त्री रहा था। एक तरफ की कुछ हुँटें गल- कर गिर पड़ीं। श्रव सुके दर हुआ कि सारी दीवार कहीं वह गई तो मेरी खटिया इसी में दव जायगी। खटिया टपरिया के बीचों-बीच विद्याई व पड़ रहा। नींद तो कहां से आती। एक-दो बार विचार हुआ कि पिएडतजी को पुकार लूं। श्रव्यल तो श्रांधी-बारिश में आवाज पहुंचनी मुश्किल थी, दूसरे यह विचार श्राया कि देखो परमात्मा क्या करता है ? योड़ी देर के बाद एक तरफ की दीवार गिरी—तकदीर सिकन्दर थी कि वह मोंपड़ी के श्रन्दर नहीं बाहर की तरफ वही। श्रव पानी की बौद्धार मेरी खटिया तक सीधी पहुंचने लगी। इतने में दीवार गिरने की श्रावाब सुनकर पिएडतजी जग पडे। फीरन जालटेन लेकर आये। पूछा, क्या हुआ ? मैंने इंसकर जवाब दिया—हमारा बंगला वह गया।

सुबह गांव के बहुतेरे जोग 'हरिबावू के बंगले' का तमाशा देखने ज़मा होगए। कहते—ईश्वर ने खेर की, कहीं दब जाते तो ! बड़ों के पुरुष ने बचा किया। मैंने जवाब दिया, परिडतजी के पुरुष ने।

दूसरों को कष्ट में न डालने का मान अहिंसा का ही एक अंग है। हिंसानादी को जो आनन्द या सन्तोष दूसरों पर प्रहार करने में, कष्ट पहुं-चाने में होता है, वही अहिंसात्मक न्यक्ति को खुद कष्ट उठा लेने में होताः है। सर्वतोसुखी संयम अहिंसा की स्थूल साधना है और असंयम हिसा की तरफ ले जाने वाली प्रवृत्ति है।

### : \$8 :

## तुनक-मिज़ाजी

तुनक मिजाजी अभिमान है, और अभिमान असीर में जाकर हिंसाः का ही एक रूप होता है. यह बात झाज जितनी साफतौर पर समम में भारही है उतनी उस समय नहीं थी, जनका किस्सा मैं खिख रहा है। इमारे भारतपास की सत्य बातों का हमारे मन पर असर होना-होने देना एक बात है, व उस असर से बिना ज्यादा गहरा विचार किये कोई फैसला कर लेना वूसरी बात है। पहली वृचि सत्य-साधक या सत्याग्रही के लिए बहुत जरूरी है, उसके बिना वह सत्य को न तो पा ही सकता है, न साथ ही सकता है। नत्य सूर्य की तरह है, जिसकी हजारों-लाखों किरखें चारों जोर फैल रही हैं। सत्मरूपी सूर्य चारों जोर अपनी किरखों को फेंकता है, परन्तु सत्याग्रही ऋपने चारों श्रोर उन प्रकाश-किरणों को प्रहुख-करता है, आने देता है व उनके प्रकाश में अपने को-अपनी हर बात को हमेशा जांचता-परखता रहता है और उसके फल-स्वरूप अपने विचार-भाचार-वृत्ति में फर्क करता रहता है। इसीसे वह नित नृतन, सजीव,. आगे बढ़ता रहने वाला होता है। दूसरी तरफ, जो न्यक्ति सत्य की प्रकाश-किरणों को-श्रासपास की घटनाओं. मित्रों की सलाहों. तटस्थों की भालोचनाओं, विरोधियों की निन्दाओं. उपहासों. अपमानों, आदि की भपने पर पड़ने नहीं देता, दूर से ही रोक देता है, वह अन्धेरे में ही पड़ा रहता है व प्रगति नहीं कर पाता। किन्तु जो इन घटनाओं या आजी--चनाओं भादि से अदक कर ऋट से कोई कदम उठा खेता है, वह धक्के-

-स्राता है, व पीछे थोड़ा-बहुत पञ्चताता है । यही तुनक-मिज़ाजी है । यहुत असें तक में इसका शिकार रहा । अब भी जब सुके ऐसा भास होने जगता है कि सामने वाला मुके दवा रहा है, थोंस से काम जेना चाहता है, किसी की निन्दा करता या चुगती खाता है, बेकस्र ही मुके चलहमा देता है, जनाब तलब जैसा करता है, डांटना चाहता है, तो भोरा पारा चढने लगता है । खेकिन अब मैं कट से कोई फैसला मही कर लेता। अपनी तुनक-मिज़ाजी की कुछ घटमाएं इस समय याद ज्या रही हैं।

श्राचार्य द्विवेदीजी सुके पुत्र की तरह चाहने क्षा थे । मेरे घर की ·बीमारियों वगैरा. के कारण दो-दो महीने ऐसे बीत जाते जब मैं 'सरस्वती' का कुछ कास न कर पाता था। परन्तु वे खुशी-ख़शी ऐसा होने देते थे। व्वल्फि जब मैं ऐसे मौकों पर काम में जगने की कोशिश करता तो सुके • ख़द मना कर देते । कभी उन्होंने सुके डांटकर या किडककर कुछ -न कहा। तेकिन एक श्रवसर ऐसा श्रा ही गया। १६१८ में इन्दौर में हिन्दी-साहित्य-सम्मेखन का अधिवेशन महात्माजी के सभापतित्व में होने -वाला था। स्वर्गीय डाक्टर सरजूपसादजी का पत्र मुक्ते मिला कि मैं ·युक मास पहते इन्होर आकर सम्मेखन के किए काम करू<sup>'</sup>। मेरा जी बहुत हुआ,परन्तु उन दिनों द्विवेदीजी की सम्मेखन वार्जों से कुछ अनवन थी। मुक्ते आशा नहीं थी कि वे मुक्ते इतनी लम्बी खुटी हेरी। परन्तु - सम्मेलन में जाने का तो निरचय मैंने अपने मन में कर जिया था-भज्ञे ही द्विवेडीजी मना करें, या मुक्ते इस्तीफा ही देना पड़े । इन्दौर-मेरे घर में सम्मेबन हो. गांधीजी बैसा कमैवीर सत्याग्रही-उस समय महात्माजी ''कर्मचीर गांधी' कहबाते थे--उसका समापति हो, श्रौर मैं सम्मेवन में -शरीक तक न हो पाउँ-यह कल्पना ही मेरे खिए असझ थी। इत्तिफाक <sup>न्</sup>ऐसा हुआ कि सम्मेलन की तिथियों के कुछ दिन पहले द्विवेदीजी सपने -घर दौलतपुर चले गए थे। बाद में उनके व भेरे नाम विधिवत् र्यनमन्त्रण इन्दौर से आया। इतना समय नहीं था कि मैं उनसे इजाजत

तेकर इन्दौर जाता । श्रतः उनके नाम का निमन्त्रण-पत्र उन्हें भेजकर स्रप्ते इन्दौर जाने की इत्तिला उन्हें दे दी—लेकिन मैंने मन में समम लिया था कि पिएडतजी को वह सहन न होगा और अब अपने को जुही छोड़नी पढ़ेगी । मेरे सम्मेलन से लौटने के पहले ही पिएडतजी जुही आगये थे । लौटने पर जब पहली बार मैं उन्हें प्रणाम करने गया तो उन्होंने स्थौरी चढाकर जरा तीले स्वर मे, जो मेरे सम्बन्ध में उनकी ठरफ से नया था, मुक्से पूछा—'आप हमारी बिना इजाज़त इन्दौर कैसे चले गये १' उनका 'आप' शब्द मेरे लिए 'सजा' का काम देने लगा । मैंने जाव्ये की सफाई दे दी—इसके बाद उन्होंने मुक्से कुछ नहीं कहा । मगर मुक्से उनका इतना उलहना भी नागवार होगया। मैं एक तरह से तिल-मिला उठा । तरन्त गयोशजी के पास कानपुर पहुंचा।

"अब पिरदत्तजी के पास रहने में खुत्क नहीं, धर्म भी नहीं। अब तक उन्होंने मुक्तसे तीखे स्वर तक में बात नहीं की। आज एक ऐसी बात के जिए मुक्तसे जवाब तजब किया, जिसे में समक तो सकता हूं, पर निगज्ञ नहीं सकता। मैं इसी महीने में यहां से काम छोड़कर इन्दौर चला जाऊंगा।" मैंने गयोशजी से कहा।

"जब पिरहतजी का इतना में म व भरोसा आप पर है, इतने तेज मिज़ाज होते हुए भी आपको आज तक कभी रोका-टोका नहीं, अलिफ द से वे नहीं कहा, तो इतनी-सी बात पर इतना बढ़ा निश्चय करना ठीक नहीं। आप चले जावेंगे तो सेरी यह भविष्यवाणी है कि परिष्डतजी एक साल से ज्यादा 'सरस्वती' में नहीं रहेंगे। आपका उन्हें बढ़ा सहारा है।"

"मैं भी उन्हें पिता व गुरु दोनों की तरह मानता हूं। पर यह गोली निगलना मेरे लिए मुश्किल है। मैं जहां रहता हूं, घर समस्कर काम करता हूं। किसी की डांट-फटकार बान तक सही नहीं। सम्मेलन वालों से लाग-डांट होने के कारण वे मुसे अपने घर के अधिवेशन में भी नहीं जाने देना चाहते थे—यह कैसे वरदारत किया जा सकता है ?"

a

गयोशनी ने तरह-तरह से सुके समकाया। मेरे भावी-हित की, परिदत्तनी की ऋसुविधाओं की दलीज दीं—पर मेरा जी जो उचट गया -सो उचट ही गया। एक महीने के श्रान्दर ही मैं इस्तीफा देकर इन्दौर चला गया।

दूसरी घटना 'प्रताप' प्रेस की है। शायद १६२० में गणेशाजी ने सुके प्रपना 'पर्सनल प्रसिस्टेंट' बनाकर बुलाया। 'प्रताप' 'प्रमा' व उनके निजी कामों में सहायता देना मेरे जिम्मे हुआ। एक रोज 'प्रभा' या 'प्रताप' का प्राखिरी मशीन प्रूफ मेरी मेज पर आया। दो मिनट पहले ही में शोच के लिए जा जुका था। इसी बीच शिवजी मेरे कमरे में आए। मुके नदारद देखकर स्वभावतः नाराज हुए। मेरे आते ही जरा विगड़कर बोले—'माऊजी, इस तो आपको अपने घर का आदमी सममते हैं। देखिए मशीन-प्रूफ कब से पड़ा हुआ है, मशीन इकी पड़ी है व सुकसान होरहा है।'

'मैं शौच गया हुआ था। वाद में प्रूफ आया है। पहले आजाता तो मैं 'आर्डर' करके हो शौच जाता। इसमें मेरा तो कोई कुसूर नहीं है। मैं भी घर समकतर हो यहां काम कर रहा हूं।'

वे खामोश रहकर चले गये। गयोशजी से अलाकात होते ही मैंने इस्तीफा पेश कर दिया और वापस इन्दौर चला गया।

प्क तीसरी घटना श्रहमदावाद की है। 'हिन्दी नवजीवन' चालू हुआ ही था। में स्वामी आनन्द' के कहने से उनके 'नवजीवन क्लब' में रहने लगा था, हालांकि सत्याग्रहाश्रम (सावरमती) में रहने के लिए मकान मिल गया था। परन्तु शुरूआत के काम में मेरी इफ्तर में श्रिषक हाजिरी की धावश्यकता स्वामीजी ने वताई थी व खुद ही श्रपने कुन में

१ 'प्रताप' के तत्कालीन व्यवस्थापक पं० शिवनारायण्जी मिश्र ।

स्वामो भ्रानन्दानन्द्र 'नवजीवन' मंस्था के सत्कालीन मंत्री व
 न्यवस्थापक।

रहने की प्रेरणा की थी। बाद में महोदयजी व गोपीवल्जभजी भी वृहीं ठहरे। मोजन खर्च के सम्बन्ध में कुछ बहस चल पड़ी तो आवेश में स्वामीजी के मुंह से निकल गया—'छब में' रहने दिया—यह हमारी मेहरवानी थी। मुके यह तीर-सा खगा।' महोदयजी व गोपीवछभजी को भी बहुत हुरा खगा। दफ्तर से बाहर निकलते ही मैंने दोनों से कहा—

भैं तो जाज कुब मे खाना नही खार्द्धगा। नया घर लेकर ही हम सब लोग अलहदा इन्तजाम क्यों न कर कें ?'

सबको यह पसन्द हुन्ना व उसी दिन न्य-घाम कर नया मकान तसाश किया, सामान-घरतन मोल लिये व नये घर में साना बनाकर -साया।

एक बात १६१७ की याद जा रही है। मैं जुही में रहता था। मेरे
-सबसे छोटे भाई बाबू ने, जो उस समय १-४ साल का था, रास्ते में
पाखाना कर दिया। मकान मालिक, जो मेरे मित्र ही थे, कहने लगे—
'उपाध्यायजी, तुम्हारे घर के लोग कैसे लापरवाह हैं, देखों यह रास्ते में
टही फिर रहा है।' यह उल्लहमा मुक्ते इतना नागवार होगया कि मैं बेंत
उठाकर अपनी पत्नी पर लपका। मां ने हाथ पकड़कर मुक्ते डांटा
और बेंत छोन बिया। मैं मानता हूं कि कोई आदमी तभी शिकायत
करता है जब उसकी सहन-शक्ति के परे हो जाता है। फिर जगी बाबू
जैसे घनिष्ठ मित्र ने तभी शिकायत की होगी जब उनके लिए घर वालों
की लापरवाही असदा होगई होगी। यही कारया है जो मुक्ते इतना गुस्सा
आ गया था।

इन सब घटनाओं में जो सेरे मन में विरोध का आव उठा उसका आंशिक समर्थन ऋपने मन में पाते हुए भी सुक्ते कई बार ऐसा लगा है कि

१ पं॰ गोपीवश्चमजी उपाध्याय भूतपूर्व संपादक 'हिन्दी चित्र-नय जगत्' पूना ।

ये मेरी तुनक-मिजाजी के ही नसूने हैं। कई बार इसे हम स्वामिमान, आस्माभिमान मान लेने की भूल कर जाते हैं। स्वाभिमान तो स्वत्व-रहा का नाम है। अपने सद्गुणों—सात्विक गुणों—को अनुचित प्रहारों से यचाना, स्वाभिमान है। परन्तु साधारण बातो से छुई-मुई हो जाना, तिल का ताह समक्ष लेना या बना लेना तुनक-मिज़ाजी है। जिसे अहिंसा साधनी है उसे इससे पियह छुदाना ही उचित है।

### : १५ :

# ईश्वर की कृपा

में जन्म-संस्कार से तथा परम्परा से कुछ ईरवर-भक्त हूं । मेरा ईरवर बह राक्ति है, जो सब कुछ जानती है, सब कुछ करती व कराती है। कई बार यह श्रतुमव हुआ है कि जब तक हमने अपने बल-वृते पर कोई काम करना चाहा है, तो बहुत प्रयास करने पर भी उससे कठिनाइयाँ, मंकटें व परेशानी ही ज्यादा हुई है; पर जब थककर परमात्मा पर छोड़ दिया है-अन्तस्तल से समर्पेश की यह दीनता भरी भावाज उठी है-'मञ्चा वो भव वो मगवान की मर्जी हो वही होने दिया जाय-पदि उसे यह मंजूर है कि हमारी लाज जाय, बात बिगढ़े, तो ऐसा ही हो' ती अस्तर वह काम बनता दीसा है, चिन्ता की अगह आशा की रेखा दीस पदी है। एक करपना करके भी उसे उसी समय हैश्वर-क्रपा पर छोड़ दिया है तो बड़ो अकल्पित-रीति से वह सफल होती हुई देखी गई है। मेरे एक मित्र ने वो वहां तक कहा कि ईरवर ने मेरी बाज-बाज अशुम इच्छाओं को भी पूरा कर दिया है। यह अद्मुत अनुमव है। मैंने इसे समकने की कोशिश को है। प्रार्थना दरअसल हमारा दढ व हार्दिक संकल्प है जो ईरवर के प्रति सम्बोधित किया जाता है। दद व हार्दिक संकल्प अनसर पूरे होते हुए देखे जाते हैं। हमारा चित्त, जो संकल्पों का जनक है, ब्रह्मायड या संसार में ज्यास चैतन्य-शक्ति का ही एक अंश है। जब चित्त बहुत एकावता से, स्वमता या शुद्रता से कोई संकरण करता है वो वह शरीर की इस मर्यादा या श्रावरण को श्रेद करके श्रह्माएड-स्थापी चैतन्य-शक्ति को आन्दोलित या प्रभावित कर देता है और उसकी तरंगें न जाने कहां-कहां पहुंचकर अनुकूल प्रभाव पैदा करती हैं, जो अन्त में कार्य-सफलता या सिद्धि के रूप में हमारे सामने आ उपस्थित होती हैं। इनके सब सूच्म कारणों या किया-प्रतिक्रियाओं को हम साधारण दशा में प्रत्यच नहीं देख सकते, अतः हमारी बुद्धि कृष्ठित हो जाती है, किन्तु भावना कह उठती है कि यह ईश्वर की कृपा या अनुप्रह है। ईश्वर भी हो अज्ञात चैतन्य-शक्ति का हो दूसरा नाम है।

इस ईश्वर-कृपा का मुक्ते कई बार प्रत्यच अनुभव हुआ है, जिसके कुछ नमूने यहां देता हुं---

१६१६ की बात है। मेरी पत्नी अपनी बीमार सास को छोड़कर चल वसी। पत्नी व मां की बीमारी में बचा-सूचा पैसा खर्च हो चुका था । घर का सब काम-काज रोटी-पानी, कपड़ा-बरतन सब हम-मर्द स्तोगों को खद ही करना पड़ता था। एक रोज मां ने इत्तिला दो कि कल के लिए श्राटा नहीं है, न पास एक पैसा ही है। मैं जरा सीच में पडा। उधार न तेने का नियम कर रखा था। एकाएक खयादा ष्माया-देखें. ईश्वर क्या करतन करता है ? कोई घयटा भी न बीता होगा कि नीचे से डाकिये ने श्रावान दी-श्रापका मनीश्रार्टर है। मेरे श्रानन्द के साथ ही चारचर्य का पारावार न रहा। एक ही चण में सैकडों तर्क श्राय कि श्राखिर मनीश्रार्टर श्राया कहां से । मेरा किसी से खेना नहीं निकलता था । किसी की और से इत्तिला भी नहीं थी कि समीचार्टर भेज रहे हैं। 'सरस्वती' से भी अपना हिसाब चुकता कर आया था। इतने में दाकिये ने मनीश्रार्दर का फ्राम हाथ में दिया। सनीश्रार्दर १) का था व 'इरिडयन प्रेस' इलाहाबाद से खाया था। मैं समक नहीं सका कि यह क्यों आया होगा ? कूपन पर भी कुछ जिला नहीं था। खैर ईश्वर-कृपा समम कर रुपये से लिये व मां को पुकार कर कहा-देखो ईरवर कैसा दयालु है। दूसरे दिन पूज्य द्विवेदीजी का एक कार्ड मिला जिसमें जिखा था कि तुम्हारा एक पुराना जेख मेरे पास पड़ा था, उसे

'सरस्वती' में छपा दिया व पुरस्कार के १) मिजवा रहा हूं।

प्क बार १६२२-२३ में, जब मैं सावरमती-सत्याग्रहाश्रम में रहता या, मुक्ते इससे भी श्रिषक विस्मयजनक श्रमुभव हुआ। श्राश्रम के छात्रा-स्वय में मैं श्रपने मित्र श्री छुगनजाज जोशी के नव सागन्तुक सहाध्यायी त्रो॰ भणसाजी-स्वब सेवाग्राम कि सन्त भणसाजी-से मिलने गया। वहीं डाक से मेरे मामाजी की एक चिट्ठी मिली जिसे पडकर मैं चिन्तित व गम्भीर होगया। भणसाजीयाई ने सममा कोई बुरी खबर शाई है। पूछा-

'क्यों क्या मामला है ? कोई ब्रशुभ समाचार है क्या ?'

'नहीं, मासूली समाचार है।'

में किन मेरे चेहरे पर गम्भीरता व चिन्ता मक्कती ही रही। मामाजी ने १००) जौटती बाक से मंगाये थे। जिन्दगी में पहली बाद मामाजी ने रुपये सुम्मसे मंगाये थे। मेरी हर कठिनाई पर वे हमेशा मेरी मदद करते रहते थे। उनके सन्तानहीन होने के कारण मैं उनके प्रति अपनी जिम्मेदारी अधिक महसूस करता रहा हूं। रुपया तो मेजना हो था; परन्तु पास में एक कौदी नहीं, उधार न जेने का नियम जारी ही था। मैं इसी सोच में पद गया था कि रुपये का इन्तजाम कैसे किया जाय। पत्नी के पास २००-२०) के व मां के पास १००-५०) के गहने थे। सोच रहा था कि इन्तें बेचकर या गिरवी रसकर रुपये भेज दूंगा—इतने में फिर अया साबी माई ने पूछा—

'वो फिर आप इतने गम्मीर क्यों हैं ? आखिर कोई बात तो है ।'
जुगनखाल जोशों ने जोर दिया-हां, बात क्या है ? कहो तो । मैंने सहज
मान से पत्र का आशय उन्हें बता दिया । मेरा मन्यन तो मेरे मन मे ही
चल रहा था । इतने मे अपरिचित मयासाली माई—उसी समय उनसे परिचय हुआ या—उठे व अपनी जेब से १००) का एक नोट निकाल कर
मेरे सामने रख दिया । मैं स्तम्मित रह गया । मगवान् तेरी कितनी
दयाहाता !! मयासाली माई से बोला—

'नहीं,इसकी जरूरत नहीं; मैने रुपये मेजने का रास्ता सोच लिया है।

श्रापकी यह सहज कृपा हमेशा याद रहेगी; यह नोट वापस से लीजिए।"

'मुक्ते ईश्वर ने काफी पैसा दिया है। भ्रापके लिए इतना करना मेरे लिए बहुत मामूली बात है। भ्राप सक्कोच न करें। मेरी भेंट भ्राप स्वीकार न करें तो सुविधा से मुक्ते लौटा दीजिएगा। मैं भ्रापको हिचकः को समक्त सकता हूं।'

'नहीं, हिचक यह नहीं है, मैं तो इसमें परमातमा की एक कृपा का ही अनुभव कर रहा हूं; पर ऐसी कठिनाई में नहीं हूं कि आपको। कष्ट हूं।'

श्रन्त को भगसातीयाई व ओगीजी दोनों के प्रेमाग्रह के सामने मुक्ते कुकना ही पदा। इस घटना में भावी साधु व महान् त्यागी भगसाती के बीस श्रव मुक्ते दिखाई देते हैं।

धव एक सार्वजिनक जिम्मेदारी का उदाहरण कीजिए। १६६१ की बात है। राजस्थान की अपना जीवन समर्थेख करके १६२६ में मैं अजन्मेर का गया था। १६३० के सस्याग्रह के बाद—दिस्त्वी के गांधी-हरिबक सिन्ध-काल में—पुष्कर में प्रान्तीय कांग्रेस के घांधिनेशन की जिम्मेदारी तो ती। कांग्रेस कमेटी पर एक-डेड् हजार का कर्ज हो गया था, परिषद् का काम चालू कर दिया गया था जिसमें रोज कुछ-न-कुछ खर्च होता ही था। अधिवेशन के ग्रिरक्त से २०-२१ दिन रहे थे। स्वागत-समिति ने ६०००) एकत्र करने का जिम्मा ग्रुक पर डाला। मैं जरा दबे हृदय से ही घर से निकला लेकिन मन में कहा—यह भी भगवान की कुपा को परखने का अवसर आया है। देखो, कैसे निमाता है।

 चन्दा करते फिरेंगे। इस ही बटोर कर आपको खा देंगे—आप एकदो रोज आराम कीजिए। उन्होंने =00) जाकर दे दिए। मैंने मन से
तो ईरवर को घन्यवाद दिया। पर चन्दा-भिष्ठक के रिवाज के माफिक
कहा—एक हजार हो जाता तो अच्छा था। मित्रों ने बताया—आपको
अस से बचाने के लिए खींच-तान कर यह रकम छटाई है। मैं भार से
दव गया। किसी को दवाकर भिषा जेना तो ठीक महीं। मैंने मित्रों से
कहा—'तो जितना दवाकर खाये हो उतना इसमें से जौटा जो; और
दो वर ज्यादा मिष्ठा मांग लूंगा। मैं ऐसी मिष्ठा नहीं चाहता कि
दाता के मन की सरसता सुख जाय। उसके दरवाजे पर जार्क तो उसके
चेहरे पर वेमुरक्ती आने जगे। मैं तो यह चाहता हूं कि आप जोग
योदी रकम मले ही दें—मेरा द्वार सदा खुला रखें।' 'जी, नहीं अब
इसमें से तो नहीं जीटावेंगे हमारा मतलब यह था कि अब ज्यादा मांगेंगे
तो खोगों पर जोर पढ़ेगा।'

इस तरह बहुत थोदे अम में रकम इकट्टी हो गई। धन सम्बन्धी ही गहीं, घन्य अनेक किन अवसरों पर ईस्वर-कृपा का अनुमद हुआ है। मुक्ते ऐसा लगता है कि जो मनुष्य दूसरे के सुख-दुःख का अधिक स्वयान रखता है, उसे ऐसी ईस्वर-कृपा का अनुभव अवस्य होता है। सम्भवतः दूसरों के आशीबीद या शुभ कामना ईस्वर की मंगलता व च्यानुता को जगा दिया करते हैं।

### ः १६ :

# ईश्वर-विश्वास

ईरनर-कृपा के ऐसे अनेक अनुभवों से भेरी ईरनर-श्रद्धा दिन-पर-दिन बढ़ती ही जाती है। इससे मन में एक किस्म की अजीब निश्चिन्तता, निभैयता, शान्ति व मस्ती-सी रहती है। बटनाओं के चिएक प्रभावों से चित्त चंचल तो हो उठता है; मल्लाहट आ जाती है, पर भगवान् का स्मरण होते ही मन स्थिरता व शान्ति का श्रनुभव करने जगता है।

निर्भयता श्रहिंसा का पहला लक्ष्य है। सुके नहीं याद पहला कि
मैंने कभी कोई काम किसी के द्वाव से किया हो। सुके द्वाव का फूटा
वहम भी होजाय तो मेरा दिल वगावत करने लगता है। हां, लिहाज
सुलाहिजे में या द्या खाकर ऐसे काम जरूर कर दिये हैं जिनके लिए
कभी-कभी पळ्तावा हुआ है। जो दुःसी मलुष्य मेरे पास श्राता है, उसके
कुछ-न-कुछ उपयोग में शाने की मेरी इच्छा रहती है। उस समय ऐसा
लगता है मानो इसे निराश जौटाना दया-धर्म व सौजन्य के खिलाफ है।
कोई ढोंगी उगकर से जाय वो सुके इतना श्रफसोस नहीं होता जितना इस
खयात से कि कोई वास्तविक दुली सहायता से वंचित रह जाय। कोई
सुके ठग ले जाता है, या धोखा दे जाता है तो दर श्रसल वह श्रपनी ही
श्रिक हानि करता है। मेरे पास खाने जैसी चीज है ही क्या? दूसरे
मित्रों से कुछ पैसे दिला दिया करता हूं, या सिफारिश कर दिया करता
हूं। यह मार्ग वन्द हो सकता है। जिन मित्रों को यह लगा या लगता
रहता है कि हरिमाद सीधा है वह मेरी सिफारिशों की ज्यादा कीमता

श्रांकेंगे। कोई भी गुख हो, उचित सीमा के बाहर जाने से वह अवगुख होजाता है। प्रत्येक वस्तु अपनी मर्यादा में ही उपयोगी होती है। मेरी यह सिघाई, ऋति-विरवासग्रीखता, भव्तमनसाहत या 'मूर्वंता' या ती विवेक की कभी का परिखाम है, या निश्चय की रद्वा का अभाव है, जो सत्य की साधना की कमी का दूसरा नाम है। वस्तु की यथार्थ सीमाओं को जान सेना विवेक है व विवेक के निर्यायों का दहता से पालन करना सत्याग्रह है। इसमें दूसरों पर अन्याय, ज्यादती, बतात्कार न होने देने की भावना श्रहिंसा कहताती है। एक मित्र श्रक्सर कहते हैं तुममें श्रहिंसा की प्रधिकता व सत्य की कमी है। सुक्ते उनकी यह राय सच मालूम होती है। लेकिन अपने दिल को इस तरह समन्ता लेता हूं कि यदि प्रहिंसा भी सचमुच में है तो वह सत्य की साधना में भी मजबूती ला देगी। समे व्यक्तिंसा तो सहेली जैसी साल्य होती है: पर सत्य विकट क्रगता है। उसके समुचे स्वरूप का जब प्रकाश मन पर पड़ता है तो हृदय खिल वो उठता है; पर उस तेज से हृदय बहुताने भी सगता है। मन, विचार, वाखी, कर्म में कहीं भी गलती न होने देना-साय का असली रूप है। इसके जिए मन के संकरप. मनोरय ही नहीं, स्वप्न तक में जागरूक रहने की जरूरत है। प्रत्येक तकसील पर प्यान देना व देते रहना होगा। मन को सदा चौकन्मा, बृद्धि को स्थिर, निष्पन्त, निर्मात, व जीवन की सतत क्रियाशील. उद्योगशील रखना होगा। यह तो महान् योगी या चैज्ञानिक या रासायनिक का काम है। जरा चुके, थके, सीये, घबरायें, मल्लाये, मोहित हुए कि गये।

इस निर्भयता का मूल ईरवर-श्रद्धा में है। जब मैं खाती पर हाथ धर कर यह देख लेता हूं कि मेरी मानना शुद्ध है, काम मला है, तो मेरे मन में यह विचार ही नहीं जाता कि लोग क्या कहेंगे, इसमें लोगों के लिए कुछ गंका करने जैसी बात भी हो सकती है। हां, कुछ कदु श्रद्ध-भवों ने श्रधिक सावधान सो बना दिया है, फिर भी लोगों को ग्रासी-चनाओं व निंदाओं के बीच श्रविचल रहने।की श्रवृत्ति कायम ही है। इंग्लिक प्रभाव हुआ भी तो वह परमात्मा का आश्रय वेते ही नष्ट हो जाता है।

श्रजमेर श्राने से पहले भी मेरा जीवन था तो सेवा-प्रधान ही; परन्तु एक तरह से व्यक्तिगत था। साथियों, कार्यकर्ताओं या जन-सम्पर्क की गुंजाइश उसमें बहुत कम थी। ज्यादातर देवुल-वर्क' या। श्रजमेर श्राने के बाद यह स्थिति बदल गई । मेरा श्रादर्श व सिद्धान्त-पन्न तो बलिप्ट था, भावना-पद्य भी ठीक था, किन्तु ब्यापक प्रवृत्तियों का प्रत्यत्त प्रजुभव क्स था। उत्साह तो था ही। बाबाजी' के प्रेमाग्रह से कांग्रेस-कार्य में पड़ गया। प्रांतीय-कांग्रेस के जुनाव-संग्राम से ही इस जीवन में प्रवेश हुआ। वैसे जब मैंने पूज्य वापू का आशीर्वाद सेकर राजस्थान में आने का विचार किया तो प्रायः सभी मित्रों ने चेतावनियां दी थीं। वहां के नेताओं की जहाइयों का हवाला दे देकर सुके उस कीचड़ में न फंसने पर जोर दिया। एक जमनाकालजी ही ऐसे थे जिन्होंने राजस्थान में जाने पर तो जोर दिया; पर राजनैतिक चेत्र में न पड़ने की भी सलाह दी थी। किंतु मेरा स्वमाय कुछ हठीला है। जब कोई सुमे कांठनाई, मंमट, मय, आरोका दिखाकर किसी काम से हटाना चाहता है तो मेरा जी उखटा उस काम को करने पर और उतारू हो जाता है। कहता हूं-देखूं तो श्राखिर यह भय-संकट या मंकट है क्या ? चलो, एक नया, श्रनुभव ही होगा। श्रवः मैंने श्रजमेर जाने का निरचय और भी रद कर जिया। परन्तु मन में सोचा कि दुनिया में तीण बातों के लिए कलह मचते हैं-नेतापन, धन-संग्रह व स्त्री-सौन्दर्य । अपन इन मोहों से दूर रहने का पूरा प्रयत्न करेंगे।

श्रजमेर श्राते ही इन परीक्षाओं की तैयारी शुरू हो गई। राजस्थान के प्रख्यात पं॰ अर्जु मलालजी सेठी से जुनाव का ग्रुकावला घोषित होते ही तरह-तरह की धमकियां श्रानी शुरू हो गईं। 'खून की मदियां बहेंगी,

१ भाई नृसिंहदासजी अग्रवास

यह वाक्य तो बाज-बाज के मुंह से सदा ऐसा निकलता रहता था जैसे पान-तमाकू लाने वाले के मुंह से यूक की पिचकारी। मुक्ते यह बढ़ा अजीब तो लगता, पर त्यों-त्यों में चुनाव लड़ने में अधिक हुढ़ बनता गया। सामने वालों को जवाब दिलवा दिया करता—अंग्रेजों के हाथों मरने से अपने देशी माहयों के हाथों मरना क्या बुरा है ?

#### e e e

एक बार एक चुनाव के सिलसिले में विरोधी पच की तरफ से भयावह अदर्शन हुआ व वे लोग मीटिंग वाले मकान का दरवाजा तोड़कर मीतर धुस आये व आंगन में जम गये। कमेटी के एक सदस्य-मिन्न ने कहा—हिरभाऊजी, सममौता कर लीजिए, नहीं तो आज यहां तमंचे चलेंगे। मैंने कमेटी में ही तुरन्त जवाब दिया—अदर्शनकारी मिन्न सब सुन रहे ये—'मैं सममौते—वाला के नाम से, शान्ति-प्रिय के नाम से बदनाम हूं। बेकिन हमारे सामने वाले मिन्न यदि तमंचे के बलपर सममौता चाहते हैं तो अब्ही बात है, पहले वे तमंचे चला लें, वाद में बचे-जुचे आदमी सम-मौता कर लेंगे।''

#### **&** &

एक बार एक मिन्न ने बाकर मुके स्वना दी—फलां साहब, कुछ साथियों को लेकर बालम—गांधी भालम, हट्ट डी—पर हमला करने की सोच रहे हैं, जाप होशियार रहिए। मैंने उन्हें कहला दिया कि उनसे कह दी लिए कि हरिमाक आलम की रक्षा करना जानता है। उसके जीते जी आलम पर करना नहीं हो सकेगा। उस समय इत्तिफाक से ६-७ साथी कार्य-कर्षाओं की स्त्रियां भी वहां मौजूद थीं। मैंने सबको बुलाया और यह इत्तला सुनाई व पूला—बोलो, हमारा क्या कर्त्तन्य है ? ब्रालम का करना दे दें, पुलिस को मदद के लिए बुलावें, या बालम को रक्षा के लिए खुद मर मिटें। सबने एक स्वर से कहा—दासाहब, आप हमें निर्भय रहने व अत्याचारी का मुकाबला करने की शिक्षा देते रहते हैं। यों ही करना दे देना व पुलिस को बुलावा तो कायरता है। आप उन्हें आने दी लिए, हम

सय बहने एक कतार से खड़ी हो जागंगी व हमारी हड्डियां टूटने पर ही कोई घाश्रम की ईंट को हाथ लगा सकेगा।'

श्रवला कही जाने वाली स्त्री-जाति की इन बहनों के उत्तर से मुक्तमें हजार हाथी का वल श्रा गया था। बहनों की इन बहादुराना बातों को व उनको मैं इस जीवन में नहीं मूल सकता।

93. 48. 49.

एक दफा एक मित्र ने आकर कहा—फत्तां साहब आपको मारने की फिक्र में है। उनका दांव जगा नहीं व आपको उन्होंने पिटनाया नहीं। छतः आप होशियार रहिए। अकेते उस तरफ न आहए। हाथ में एक उच्छा भी रस्तिए।

'भच्छा, यदि ऐसा है तो भाप मुक्ते उस्टी सलाह दे रहे हैं। श्रव तो मुक्ते उधर होकर जरूर जाना है। याँ इत्तफाक से किसी का साथ हो जाता होगा तो भी उधर मैं श्रकेखा ही जाता-श्राता रहुंगा।'

मैंने आपके हित-चिन्तक के नाते आपको सावधान कर दिया, साव-धान रहने में क्या बुराई है ?'

'बुराई यों कुछ नहीं, पर मन में भय का संचार होता है। मैं दर को अपने पर हावी होने देना नहीं चाहता।'

e e

एक बार धंबई मे, जिस साल महात्माजी कांग्रेस से श्रलग हुए, कांग्रेस-श्रधिवेशन के श्रवसर पर, मेरी धर्म-पत्नी ने सुन्ने स्चित किया कि श्राज फलां सज्जन ने तुन्हें मार दालने व कांग्रेस-दफ्तर पर कब्जा कर जेने की तजवीज बनाई है। माई राषाकृष्णजी बजाज वर्षा ने सुकाया, बायू को इत्तिला कर दे, जिससे सम्भव है, कोई अनहोनी बात न होने पावे। मैंने कहा—मैं वायू को इसके लिए कष्ट देना नहीं चाहता, यह तो खतरे से बचने का उपाय है। जो होना होगा, हो जायगा।'

'लेकिन मैंने तो इसी शर्त पर मागीरथी को समकाया व शांठ किया है।' 'तो भ्राप बापू से जो चाहें कहें, मैं तो नहीं कहना चाहता, खुद ही इस परिस्थिति से निबट जुंगा।'

रात के १०॥ बज चुके ये। बापू की सत्ताह राधाकृष्णाजी ने सुमेः बताई—'हरिश्वाक से कही कि दफ्तर के कागजात बंबई (शहर) ते जाय, यहां कैंप में न रखे व खुद भी आज बंबई ही किसी मित्र के यहां जा सीवे।'

मुमे बड़ा ताक्जुब हुआ। बापू ने यह माग जाने की सलाह कैसे दी ?' मैंने राघाकृष्ण्ली से कहा—बापू की यह सलाह मेरी समम में न आई, जब तो इसकी सफाई के लिए मुमे बापू से मिलना ही पढ़ेगा।

११ वज गये थे, बापू सीने की तैयारी में थे, बादर बदन पर डाल ही रहे ये कि हम दोनों पहुंचे। मैंने कहा—बापूजी आपने यह उल्टी सज्जाह कैसे दी ?

'राधाकुल्या की बातों से सुक्त पर ऐसा असर पदा कि इस परि-स्थिति से तुम भयभीत हो गये हो, अतः मैंने तुम्हें भयभीत का धर्म बताया। भयभीत का धर्म है प्राया बचाना।'

'नहीं, मैं तो भयभीत नहीं हुआ, कांग्रेस के कागजात सुरचित रखना तो मेरा कर्तव्य ही है; परन्तु मेरा बंधई चला जाना तो विलकुल काय-रता है। मुक्ते तो यह जंचता नहीं।'

वापू ने मेरे मुंह की श्रोर देखा, बोले-

'तो फिर थान रात को तुम उन्ही के कैंप में, बल्कि उन्हीं के पास नाकर क्यों नहीं सोते ?'

मैं समक्त गया, बापू मेरी हिम्सत की थाह ले रहे हैं; मैं यों ही बन रहा हूं, या कुछ दम है। मैंने हर्ष से उत्तर दिया—

'हां, बापूजी श्रापकी यह सलाह सुके जंबी । श्रभी जाता हूं भीर यही करता हूं ।'

'तो फिर जाकर ऐसा ही करो।'

वे आई अपने केंप में सो रहे थे। मैंने जाकर जगाया तो चौंकते हुए उठे। पूछा—'क्या बात है ?'

'उठो, आपसे कुढ़ बात करना है ?' मैंने मागीरथी का सुनाया 'किस्सा कहा । वापूजी की सलाह सुनाकर कहा कि मैं इसलिए आया हूं कि आपको मेरे कैंप तक जाने का कष्ट न उठाना पढ़े, आप जो कुड़ चाहें कर लीजिए । तो बोले—

'उसने कुछ अपट-शपट कह दिया है। तुम्हें मारकर मैं शहीद बनाना महीं चाहता। इतने में राधाक्रुज्याजी व मागीरथी भी वहां आ पहुंचे। दूसरे दिन जब बाप्जी को यह समाचार मिला तो वे प्रसन्न हुए।

१६६० के सत्याप्रह को बात है। रामसर ( नसीराबाद ) में नमक बनाने का कार्यक्रम था। कार्यक्रम को विफल बनाने के लिए पुलिस व तहसील के अफसरों का डेरा वहां लग गया। वे खुद तो दूर रहे, पर गांव वालों को भडकाकर स्वयं-सेवकों पर हमला करने के लिए मेला। ६-४ स्वयं-सेवक नमक बना रहे थे, शेष सब घेरा बनाकर उनकी रहा कर रहे थे। मैं कुछ दूरी पर खड़ा था। गांव के कुछ लोग लाठियां वांधे तेली से स्वयं-सेवकों की ओर लपके आ रहे थे। वे स्वयं-सेवकों तक पहुंचने ही वाले थे कि लपककर मैं उनके सामने जा पहुंचा व तनकर

'श्राप लोग क्या करना चाहते हैं ?'

'श्राप लोग यहां नमक न बनाइए—हमारी जमीन में श्रापको नमक बनाने का क्या हक है ?'

'जमीन पंचायती है, तुम पंचायत से जिलाकर जे श्राश्री—हम चले जायंगे। हमारी जहाई श्राप जोगो से नहीं है, ब्रिटिश सरकार से है।'

इतने में प्लेन देस में एक पुलिस वाले ने एक को उकसाया-'हां, सगाम्रो।' मैंने देखा और घुडक कर कहा--'पुलिस ने क्यों चूढ़ियां पहन रखी हैं ! खुद ही वदीं पहनकर डपडे क्यों नहीं चलाते ? हम तो सिर फुदवाने के लिए तैयार बैठे हैं। बेचारे गरीव अपद गांव वालों को बहकाकर हमसे भिडा रहे हो ?'

एक गांव वाला—'देखिए, श्राप जीग यहां खून-खराबी करावेंगे, श्रीर हमको बरबाद करेंगे।'

'बाठियां तो तुम्हारे पास हैं, सिर फोड़ने आप बोग आये हैं, हम किसी के पास तो एक बेंत तक नहीं है, सब निहत्ये हैं, फिर खून-खरानी तुम कराना चाहते हो या हम ? हम तो उखटे तुम बोगों के सुख व आराम के खिए अंग्रेजी सक्तनत से बढ़ रहे हैं और अपने सिर खून से रंगवाने के बिए तैयार हुए हैं।'

इन बचमों का उस पर ऐसा असर हुआ कि उसने अपने हाथ की बाठी पीड़े फेक दी और कहा---'बी, अब तो हम जिस्मेदार नहीं।'

इतने द्दी में स्वयं-सेवकों ने वेरा तोड़ दिया। श्रावाज श्राई----'नमक कान्म तोड दिया।'

× × × ×

१६६० का स्वतन्त्रता-दिवस अनिर में मणाना था। बाबाजी नगर कांग्रेस के व मैं प्रांन्तीय कांग्रेस कमेटी का प्रधान मन्त्री था। सफलवा-पूर्वक उत्सव मनाने की जिम्मेदारी प्रधानतः हम दोनों पर ही थी। चुनाव में हमारे विरोधी दल को सुसलमानों का पूरा समर्थन व बल प्राप्त था। अन्त को जब कमेटी हमारी बनो तो स्वतन्त्रता-दिवस को मनाने में कठिमाइयां पैदा की जाने लगीं। खबरे आने सगीं कि यदि अजमेर में उत्सव मनाया गया तो हिन्दू-सुस्लिम दक्का हो आयगा। हम लोगों ने हबता से तैयारियां जारी रखीं। कुछ तो आपे दिन की धमिकयों के हम लोग आदी ही होगए थे; व कुछ तक्का भी कर लेना चाहते थे; कर्चव्य का तकाजा तो था ही। २६ जनवरी को सुयह से ही तरह-तरह की अफवाई आने खगीं। एक तरफ से खलूस न निकालने की, व दूसरी तरफ से जरूर निकालने की सलाई मिलने लगीं। यह निश्चित खगर आई कि छल्स नहां दरगाह बाजार में पहुंचा नहीं कि इन्दरकोट वालों -की तरफ से कुछ बलेड़ा जरूर पैदा होगा। पुलिस व मैजिस्ट्रेट उस स्थान पर जैस खड़े थे। उघर से पत्थर या खाठी चली नही, और इघर फायर का खार्डर हुआ नहीं। हमारी तरफ से इस बात का पूरा प्रवन्ध किया गया था कि किसी भी तरह से हिंसा या प्रतिहिंसा न होने दी जाय।

जुलूस के चार्ज में वैसे एक दूसरे सज्जन थे। जब जुलूस दरगाह बाजार पहुंचा तो उन्होंने मुक्के धुकाया 'उपाध्यायजी' श्राप जुलूस के अगके हिस्से को संमालिए में पिछुले हिस्से को देख्ंगा।' चुनांचे में फौरन आगे जपका। इन्दरकोट की तरफ से जो रास्ता दरगाह शरीफ के पास आकर मिलता है, वहां मुसल्लमानों का बड़ा उट्ट जमा हुआ था। उसी करफ से खुराफात होने का अन्देशा था। पं० जियालाखजी भी जुलूस में थे। हम दोनों वाहें फैलाकर इन्दरकोट के रास्ते को रोक कर खड़े हो गए व जुलूस गुजरने जगा। मेरा दिल तो घड़कने लगा था कि अब पत्थर बरसे, जाठियां चल्ली, व गोलाबारी हुई। परन्तु जब में कोई बात ठान लेता हूं वो किसी भी संकट या खतरे को परवाह नहीं करता। जुलूस अच्छी तरह निकल गया, तब हम दोनों ने उस रास्ते को छोड़ा। उस दिन पं० जियालालको को बहादुरी व निसंयता का मुक्के प्रथम परिचय हुआ। श्रंत को दंगे की श्रफवाह कोरी धमको ही सावित हुई।

### : 20:

# 'मालव-मयूर' व 'नवजीवन'

श्राहिंसावादी पक्की लगन व जुन का होता है। इसके श्रभाव में न तो उसकी श्राहिंसा की परीजा हो हो सकती है, न प्रगति ही। जो व्यक्ति कामों व निश्चयों को बीच-बीच में कोब देता है, वह श्राहिंसा की साधना में कैसे सफल हो सकता है? श्राहिंसा का श्रथ है सामने वाले के हृद्य को जीत लेगा। उसकी भावनाओं में परिवर्तन ला देना। उसके हुरे भावों को श्रक्ते भावों में बदल देना। यह काम बिना धुन, लगन व हर निश्चय के नहीं हो सकता।

जब मैं 'सरस्वती' छोड़कर इन्दौर रहने गया तो यह निश्चय करके गया कि वहां से कोई पन्न-पत्रिका निकार्लेंगे। १६१८ में गांधीजी के सभापतित्व में को अपूर्व सफलता हिन्दी-साहित्य-सम्मेजन को मिली थी उससे मैंने यह मान लिया था कि इन्दौर में रहकर साहित्य-सेवा का काम बढ़े मले में किया जा सकता है। यह चेत्र तैयार है, धौर मध्य भारत हिंदी-साहित्य-समिति के द्वारा अपना काम शुरू करने का मैंने विचार किया। उस समय स्व० डाक्टर सरयूप्रसादजी समिति के कर्ज-धर्मा थे। समिति के द्वारा साहित्य-सेवा और साहित्य-प्रचार की योजना मी मैंने पेश की थी। परन्तु मेरा और डाक्टर साह्य का दृष्टि-बिन्दु टकराता था। वे बुजुर्ग थे। समिति के तो प्राया ही थे। मुक्ते भी बहुत चाहते थे। परन्तु मेरा दृष्टि-बिन्दु राष्ट्रीय था जब कि उनके लिए वहां के तकालीन द्वे बुए वातावरण से सपर उठना असंभव था। वे खुट

एक बड़े सरकारी पद पर थे, सिमित के संरक्कों व सहायकों में भी ऐसे ही घनी-मानो, राजा-रईस खोग थे, जिनसे राष्ट्रीयता सौ-सौ कोस दूर भागती थी। मैं सिमिति को मालवा की जागृति का केन्द्र बनाना चाहता था। थोडे में ही मैंने देख लिया कि सिमिति के द्वारा यह यत्न न्यर्थ है। तब मैंने स्वतन्त्र रूप से 'मालव-मयूर' नामक एक मासिक पत्र निकालने का आयोजन किया। इधर माई जोतमलजी जूिख्या ने और मैंने मिलकर 'मध्य-भारत-हिन्दी-पुस्तक एजेन्सी' नामक एक संस्था कायम की, जिसके द्वारा साहित्य-निर्माण और साहित्य-प्रचार दोनों का बीडा उठाया।

इस समय को एक दो हदय-स्पर्शी घटनाएं सुके याद आ रही हैं। जिन्होंने हम दोनों को सदा के लिए परस्पर स्नेह-पाश में बांध लिया । प्रस्तक एजेम्सी में जीतमखजी रुपये खगाने वाले ये और मेरे द्वारा कुछ रुपये की पुस्तकें क्रोडिट पर मंगाना और कुछ रुपया नकद देना तक हमा था। जीतमलजी तो ज्यावहारिक मादमी हैं। मैं या हवा में उदने वाला । उन्होंने तजवीज रखी कि एजेन्सों के सिलसिजे में श्रापको हमारी जिखा-पढी हो जाय । व्यवहार-दृष्टि से उसका सुमाव बहुत उचित था। परन्तु सुके खटका। मैंने कहा, 'इसका अर्थ तो यह हुआ कि आगे-पीछे हम दो मे से कोई एक वेईमानी करने वाला है। मैं तो यह चाहता हुं कि त्रापका हमारा इतना साफ-सूथरा सम्बन्ध रहे कि हम तो ठीक. हमारी अगली पीढ़ी में भी कोई खराबी और अविश्वास पैदा न हो। मुके आपसे कोई जिखा-पढी नहीं करानी है। क्योंकि मुके विश्वास है कि आप बेईमान नहीं हैं और अगर आपने बेईमानों की भी तो मैं उसकी शिकायत कमी नहीं करू गा। फिर भी आपको यह जरूरी लगता हो तो त्राप मलसून बनाकर ले श्राह्ण, मैं दस्तखत कर दूंगा।' सुक्ते जहां तक यात, है, हमारी उनकी कोई जिल्ला-पदी नहीं हुई श्रीर इमारा प्रेम-सम्बन्ध प्रव तक क्यों-का-स्थों कायस है श्रीर सुके विश्वास है कि कम-से-कम एक पीढी आगे तक दोनों परिवारों में ऐसा ही सम्बन्ध वना रहेगा। मेरी अब मी यही राय है कि मनुष्य को निखा-पढी की वनिस्वत अपनी दी हुई ज़वान का ज्यादा मूल्य समक्तना चाहिए! हृदय की सचाई एक ईरवरीय वक्ष और तेज है जब कि क्रागज़ी निखा-पढी हुकानदारी है।

अपनी पारिवारिक कठिनाइयों के कारण में अपने हिस्से का रूपया समय पर न दे सका। बिना अधिक रूपया खगाये एजेन्सी का काम नद नहीं सकता था। साने की वस्तु होने से और मेरे पास रूपये न होने से जीवमवाजी को अधिक रूपया खगाने में पशोपेश होता था। इस उजमन को मांपकर मैंने जीवमजाजी से प्रस्ताव किया, 'एजेन्सी के मांजिक आप बन जाइए, मेरा सामा उसमें से निकाल दीजिए और जो किताबें मेरी 'कें डिट' पर आई हैं उनकी प्'जी को एक मिन्न की दूसरे मिन्न को मेंट या सहायता समम जीजिए। मैं एजेन्सी से कोई खाम उठाना नहीं चाहता।' जीवमजाजी मांजिक तो होगए; पर मुक्ते थाद आता है कि साल के अन्त में उन्होंने मुनाफे की कुछ रकम मुक्ते दी थी। उनके सीजन्य का मुक्त पर असर हुआ।

प्क बार मुसे कोई ४००) रुपयों की ज़रूरत पढ गई। मुसे कुछ चिन्तित देख जीतमलाजी ने खुद ही कहा, 'इस समय मेरे पास नकद रुपया तो नहीं है, जेनर है, श्रापको दिये देता हूं; श्राप रहन रखकर रुपया से लीजिए। इसमे किसी प्रकार संकोच न करें।' उनकी इस प्रकृत सहाजुमूति से मेरा हृद्य मर श्राया। मैंने कहा, 'नहीं, ऐसी कुछ कठिनाई नहीं है जिसके लिए जेनर पर निगाह डालनी पर्वे। मेरे लिए तो श्रापकी यह मानना ही बहुत है—बहुमूल्य है। सदा यह ऐसी ही बमी रहे, इससे श्रीक मुसे कुछ नहीं चाहिए।' मानना ही श्रसल बीज है उसका प्रकटीकरण वो दुनियाहारी की चीज़ है। दुनिया के सम्बन्ध उसके ब्यावहारिक रूप पर चलते हैं, श्रीर उसके श्रमाव में लोगों को भावनाएं बेमानी मालूम होती है। मैंने श्रपने लिए यह व्यवहार-नियम बना रखा है—दूसरे के प्रति श्रपनी माननाओं को सदैव क्रियाहमक रूप देते

रहना चाहिए; श्रपने प्रति केवल उनको सदावनाओं पर ही वृति श्रतुभव करनी चाहिए। सुमे इसके श्रमल से जो संतोष व समाधान प्राप्त होता है वह श्रवर्शानीय है।

'मालव-मयूर' के पहले श्रंक का मसाला लेकर झपाने के लिए मैं बना-रस गया कि इधर इन्दौर के लकालीन चीफ-मिनिस्टर ने शार्डर भेजा कि बिना पहले से इजाजत लिये 'मालव-मयूर' इन्दौर से प्रकाशित न किया जाय । इन्दौर में तब कोई ऐसा कानून नहीं या जिससे पहले मंजूरी लेना लाजिमी हो । मैंने तुरन्त इजाजत के लिए दरस्वास्त दे दी । मैं जानता था कि वह तो कमी नहीं मिलने वाली है ।

देशी-राज्य से निराश होकर मैंने खयडवा से एक साप्ताहिक पन्न निकालने का और मालवा के देशी राज्यों में जागृति पैदा करने का निरचय किया। मेरे अभिन्न-हृदय मिन्न श्री वैजनाथ महोदय तब इन्दौर में बी० ए० में पद रहे थे। उन्होंने भी सहयोग का वचन दिया। सौभाग्य से इन्हीं दिनों महास्माली ने श्रंभे ज़ी में 'बंग इण्डिया' व गुजराती में 'नवजीवन' निकालना शुरू किया था। मुके स्मा कि एक ऐसा साप्ता-हिक खयडवा से निकाला जाय जिसमें लेख टिप्पणी तो 'वंग इण्डिया' व 'नवजीवन' के लिये आयं व समाचार, संवादपन्न ग्रादि हम लोग स्वतंत्र रूप से ले लिया करें; जिससे महात्माजी के पन्नों का ग्रानुवाद-उनके दिन्य-सन्देश भी लोगों को मिल जाया करें व मालवा में जागृति करने का श्रपना उद्देश्य भी सफल हो।

खपडवा से यदि पत्र निकालना हो तो, मैंने सोचा किसी धनी-मानी का सहारा आवश्यक है। उन दिनों सध्यप्रदेश में श्री जसनलालजी बजाज का नाम बहुत चमक रहा था। वे महात्माजी के भक्तों में गिने जाने लगे थे और कांग्रेस के उगते हुए सितारे थे। मैंने आचार्य द्विवेदी-जी से जमनालालजी के नाम परिचय-पत्र मांगा, उन्होंने अपेचा से भी अधिक अध्छा पत्र लिखकर मेज दिया। इन्हों दिनों श्री चांदकरणजी शारदा, तिलक-स्तराज कोष एकत्र करने अवसेर से इन्होंर श्राये थे। उन्होंने भी एक श्रच्छा परिचय-पत्र जमनालाखजी के नाम दिया।

मैंने परमात्मा का नाम लेकर महाल्माजी को पत्र लिखा। उन दिनों वे 'प्रिन्स आफ वेल्स' के स्वागत-बहिष्कार के सिलिखिले में बम्बई ठहरे हुए ये और ए० आई० सी० सी० (महासमिति) की मीटिंग शीघ ही वहां होने वाली थी। मैंने उन्हें अपनी सारी योजना पत्र में लिख दी थी, इस कार्य-सम्बन्धी अपनी पात्रता की भी कुछ करणना दे दी थी व जमनालालजी के नाम मिले परिचय-पत्रों की नकल मी साथ भेज दी थी। तुरम्त उनका जवाब मिला—'पदि साबरमती या वर्धा से पत्र निकालना चाहते हो तो श्री जमनालालजी से लिखा-पढी करो। उनसे मेरी बातचीत हो गई है।' मैं तो डख्न पड़ा। रोटी मांगी और असृत मिला। न जाने कितने जम्मों का, किन-किन पूर्वजों का यह पुराय उदय हुआ जो साबरमती में पूज्य वापू के पास रहकर पत्र निकालने का अवसर प्राप्त हुआ। मैंने वैजनायजी से सलाह की व तुरस्त वन्वई रवाना हो गया। पत्र-प्यवहार की बनिस्वत मैंने खुद ही जमनालालजी से मिल लेना पसन्द किया। पूज्य महात्माजी के दर्यन व चरखास्पर्श के इस सुश्रवसर को खोना अब मेरे लिए सम्मव वहीं रहा था।

मेरी इसी मुजाकात में 'हिन्दी नवजीवन' की नींव पडी व बाद मे, मेरे साबरमती रहते हुए ही. 'माजव-मयुर' भी काशी से निकक्का।

श्रहिंसा का श्रर्थ है दूसरे की मावनाश्रों, दुख-द्दों का खयाज रखना, श्रपने स्वार्थ व सुख के लिए दूसरों को कष्ट व श्रसुविधा में न डालना। इन्दौर में जब पुस्तक एजेंसी से मेरा साम्का दूट गया तब कुछ समय के लिए मैंने वहां के हिंदी फाइनल स्कूल में श्रिसस्टेंट हेडमास्टर की जगह मंजूर कर ली थी। उस जगह पर हक तो एक दूसरे अध्यापक का था, परन्तु मेरी नियुक्ति जपर से हो जाने के कारण उनका हक मारा गया। साहित्यिक चेत्र में मेरा नाम तो था ही, श्रतः हेडमास्टर को भी चिन्ता हुई कि कहीं जलदी ही यह मेरा पद न छोन ले। सुमे गन्य लगते ही मैंने दोनों मित्रों को निश्चन्त कर देने का निश्चय किया। मैंने महसूस

किया कि वास्तव में मेरे एकाएक अपर श्रानाने से उन श्रध्यापक की हकतलकी हुई है व हेडमास्टर साहब को भी श्रन्येशा होना स्वामाविक है। मैंने उन श्रध्यापक माई को बताया कि किन मजबूरियों से मैं यहां श्राया हूं श्रीर सो भी चन्द रोज के लिए। मुक्तसे उन्हें हर तरह सहायता ही मिलेगी। उनका अपरी होते हुए भी मैंने सदा उनके साथ श्रादर का ध्यवहार किया व श्रपने को उनके प्रति नम्न श्रनुभव किया। हेडमास्टर साहब की तो इतनी तरह-तरह से मैंने सहायता की कि वे मेरे श्रास्मीय मिन्न के रूप में मुक्ते मिल गए व जब तक जिन्दा रहे मेरा 'गार्डियन' श्रपने को मानते रहे। उनके मरने का मुक्ते भी हतना सदमा रहा कि कई दिनों तक इन्दौर जाने का मन ही न हुन्ना। जब कभी उन दिनों का खयाल होता है तो अपने इस व्यवहार का मुक्ते सन्तोष ही होता है श्रीर इसे मैंने अपनी श्रहिंसा-वृत्ति का ही एक चिद्ध या प्रदर्शन समका है। इसके मीठे फल का श्रनुभव तो मैंने इन दोनों मिन्नों के स्नेहमय ध्यवहार में सदा ही किया।

#### : १=:

## परीचा

बंबई की यह पहली यात्रा थी। बुखार आने सग गया था सो कुनैन का इन्जैक्शन लेकर रवाना हुआ। मिछ-भवन में पहुंचा तो देवदास-भाई मिले। उन्होंने कहा—'आपका खत खुद बापूजी ने पढ़ा है। उत्तर हिंदुस्तान वालों की लिखायट बढ़ी खराब होती है। वापूजी से पढ़ी नहीं जाती। लेकिन आपका खत बढ़ा अच्छा था, बापू पर अच्छा धासर पड़ा है।' जमनलालजी भी वही थे। बापू से थोड़ी-बहुत बातचीत हुई व उन्होंने मुक्ते जमनालालजी के हवाले कर दिया। मैंने वर्धा की बजाय साबरमती में रहकर पत्र निकालना मंजूर किया। जमनलालजी का कुकाव यों वर्धा की तरफ था; परन्तु 'बंग-इचिडवा' व 'नवजीवन' के साथ ही 'हिंदी-नवजीवन' का अहमदाबाद से निकालना ही उन्हें सुविधालनक प्रतीत हुआ।

जमनालालजी धादमियों के बढ़े कड़े परीक्षक थे। मैंने परिचय-पत्र उन्हें दे दिये। वैसे तो उन्हें मेरे रह-उद्ग से संतोष हुआ; परन्तु अभी मेरी जांच-पहताल बाकी थी। मैं उहरा छुई-सुईं तिबयत का, वे थे सयद्वर स्पष्टवक्ता व कड़ाई-पसन्द। सवालों की महो लगा दी—घर में कितने प्राणी हैं? खर्च कितना है? कहां-कहां कास किया है? वहां से काम छोडा क्यों? स्वास्थ्य खराब क्यों रहता है? कब से रहता है? इतना खोद-खोदकर पूछने लगे कि मैं मन में कुंमलाया—महात्माजी ने किस जछाद आदमी से मुक्ते भिड़ा दिया है। मालूम होता है, इन्हें मेरी बातो पर भरोसा ही नही हो रहा है, तसी तो इतने वारीक सवाल करते हैं। लेकिन में धीरज रखकर सब के जवाब देता चला गया। अन्त में उन्होंने पूछा—'आपका स्वास्थ्य ऐसा ख़राब रहता है। द-१० प्राणियों के निर्वाह का बोक आप पर है। इधर महास्माजी के कामों में पड़ने से तो कभी भी जेल में जाना पड़ सकता है, इसका भी कुछ सोच लिया है?'

"महात्माजी को पत्र लिखने से पहले ही सोच लिया था। क्या इतनी मोटी बात भी न सोचता ?"

'वो क्या सोचा है ? जेल चले गये तो घरवालों की गुजर कैसे होगी ?
'कैसे होगी-जैसे भगवान करावेगा वैसे होगी । जब तक मैं आजाद हूं, जिन्दा हूं और वीमारी से विक्रोंने पर पढ़ नहीं गया हूं तब तक मेरा धर्म है कि पहले घर वालों को खिलाऊं, फिर में खाऊं । जिस दिन मैं जेल चला गया, मर गया या वीमारी से विक्रोंने पर पढ़ गया उस दिल उनका भगवान मालिक । मेरे मर जाने पर जो उनका होगा वहीं जेल जाने पर होजायगा । कोई खैर-खबर लेने वाला न हुआ तो १२ लाख मिखरांगों में इ-१० की संख्या और बढ़ जायगी । इससे अधिक क्या होगा ? यह दिन मेरी सच्ची परीक्षा का होगा । जेल में यदि में खुन्गा कि मेरे परिवार के लोग भीख मांग रहे हैं तो मैं हसे 'स्वराज्य' के लिए अपना सम्पूर्ण त्याग समसकर हुपें से फूला न समाऊं गा । इससे अधिक तो मैंने और कुछ नहीं सोचा है ।'

जमनालालजी शायद ऐसे उत्तर के लिए तैयार न थे। ने बहुत प्रभा-वित हुए। सहानुभृति के स्वर में बोले—'नहीं, आलिर जो देश के लिए कष्ट सहते हैं, उनके परिवार वालों की चिन्ता करने वाले लोग भी होते हैं। आपको कोई चिंता नहीं रखनी चाहिए। मैंने तो यह देखने के लिए यह प्रश्न किया था कि आपकी कितनी तैयारी है। आपके उत्तर से मुक्ते बहुत सन्तोष हुआ।'

इसी अवसर पर जमनालालजी की कहाई के एक-हो प्रसद्ग श्रीर याद श्रा रहे हैं। मैं सत्याश्रहाश्रम साबरमती में सपरिवार रहने लगा था। जमनालालजी ने भी अपने रहने के लिए एक अलग बंगला बनवाया । उनका स्वमाव ही था कि जिसे अपनाते सच्चे हृत्य से अपनाते । 'हिन्दी नवजीवन' की अन्तिम जिम्मेदारी उन्हीं पर रखी गईं थी, अतः ग्रुमसे व मेरे परिवार से उन्होंने बढ़ी जहदी घनिष्ठता स्थापित कर ली। मैं सङ्कोची हुं—फालत् जान-पहचान बढाने की आदत नही है । काम-कान के सिल-सिले में जितना परिचय हो जाय उतना ही काफी सममता हूं । पर जमनालालजी का भे स आकामक था । इस बनिष्ठता के मरोसे मैं एक मस्ताव लेकर उनके पास पहुंचा। धार (मालवा) मे एक मालवीय मत्रम-बोर्विङ्ग हाउस था । उसके ज्यवस्थापक बंबई में चन्दा करने गये हुए थे । वहां से उन्होंने मुक्ते लिखा कि यहां के लोग कहते हैं कि यदि जमनाकालजी पहले चन्दा किख हैं तो यहां अच्छी रकम मिल सकती है । आप उनसे सहायता लिखवा कें तो हमारा काम आसान होलाय ।'

मैने मन में सोचा यह बहुत मामूली बात है। जमनाजालजी अच्छे कामों में सहायता दिया ही करते हैं। मैंने इसी तरह सीधा प्रस्ताय उनके सामने रख दिया। मुके बाद पढता है, उस दिन देवदासभाई भी किसी काम से उनके पास गए या बैठे हुए थे। जमनाजालजी बोले—'मैं बिना जान-पहचान के किसी को चन्दा नहीं देता।' मेरे सिर पर मानो पत्थर गिर पड़ा। तो भी मैंने जन्त करके कहा—

'बेकिन मै इन्हें जानता हूं।'

'भापने खुद इनका काम देखा है ?'

'हां, मैं खुद धार गया था—इनकी संस्था में मी हो भ्राया हूं।'
'किंतु मेरे सन्तोष के लिए इतना काफी नहीं है। जब तक मैं खुद नहीं देख लेता तब तक मैं कहीं चन्दा या सहायता नहीं दिया करता।'

मैंने बड़ा साहस करके कहा—'तो आप खुद व दीजिए, दूसरों से दिला दीजिए।'

'वाह, ऐसा कैसे हो सकता है ? जिस काम में मैं खुद न दूं उसमे

दूसरों को देने की कैसे प्रेरणा कर सकता हूं। यदि काम श्रष्का है तो सुके खुद क्यों न देना चाहिए ?'

'पर काम तो श्रच्छा है, मैं जानता हूं।

'लेकिन मैने तो नहीं देखा है।'

सारी बातचीत में काफी बेरुखी उन्होंने दिखलाई। सुके बहुत हुरा जगा। उनके स्वभाव का यह पहलू मेरे किए बिलकुल नया था। जीवन में किसी से कुछ सहायता मांगने या दिलाने का यह पहला ही अवसर सुके था। मैं बढ़े आत्म-विश्वास से उनके पास गया था। वह सब चूर-चूर द्दोगया। देवदासमाई के सामने मैंने अपने को बहुत लजित व अप-मानित भी अनुभव किया। पछुताने लगा कि ऐसे बे-रुखे आदमी के पास जाकर नाहक ही अपनी बात गंवाई। बड़ी बेवकूफी की। मेरे जी में वोतीन घर्षटे तक उथल-पुथल मचतो रही। अन्त को मैंने उन्हे एक खत जिला, तब शांति हुई।

मैने किखा—"जीवन मे यह पहली बार युमले बेवकूफी हुई है,— आपके स्वभाव व तौर-तरीके से परिचित नही था, इसीसे यह ग़क्रती हुई। आप विश्वास रखे, जिन्दगी में अब आपके पास ऐसी खुष्टता नही करू गा। इस बार जो आपको कष्ट दिया उसके किए समा चाहता हूं।"

पत्र पाते ही वे मेरे घर दी है आये। तरह-तरह से मुके समकाते व ऐसे मामलो के अपने कटु अनुमन व ऊंच-नीच बताते रहे। तुमको 'अपना' समक्रता हूं, इसीलिए इतनी बे-रुखी से पेश आया। बापू के यहां भी कुछ ऐसी बातचीत हो गई थी, जिससे मेरा चित्त स्वस्थ नहीं था। दो घएटे तक मुक्तसे व मेरी माताजी से बातचीत करते रहे व खुद ही माताजी से मेरे यहां भोजन करने का प्रस्ताव रख के अपने घर गये। चलकर भोजन करने का प्रस्ताव रख जाना—यह उनकी आत्मीयता की पराकाष्टा थी। एक ही दिन मे उनके दो सिरे के परस्पर विरुद्ध स्वभावों का यह परिचय मेरे लिए और भी कुत्हल का विषय था। इसमे उनकी महानता खिपी हुई थी। अर्हिसा का यह पदार्थ-पाठ ही उन्होंने मुके दिया।

उन्होंने शायद् सहसूस किया कि उनका न्यवहार सुके बहुत नागवार लगा। इसका कितना बढ़ा परिशोधन ?

अपर से कठोरता और भीतर से सहद्यता का एक और संस्मरण यहां लिख देता हूं। मागपुर-करहा-सत्याग्रह के समय की बात है। जममा-लालजी उसके 'लीडर' की हैसियत से गिरफ्तार हो चुके थे। मंडा-सत्याग्रह को बल देने के लिए ए० आई० सी० सी० (महासमिति) की मीटिंग मागपुर में हुई थी। उस समय अजमेर-मांत की ओर से मैं उसका सदस्य था और उसमें जाने की बड़ी उत्सुकता थी। पर खर्च कहां से लानें ? जो बेतन मैं खेता था यह घर-खर्च पुरता था। उसमें लम्बे सफर की गुंजायश नहीं निकल सकती थी। मैंने सोचा कि आगे-पीछे जमना-लालजी से कृत्य न्यवस्था कर लेंगे, अभी तो दफ्तर से पेशगी के लो। अमनालालजी से नागपुर जेल में मिला तो उन्होंने प्रश्न किया—यहां तक आने के खर्च का क्या इन्तजाम किया ? मैंने सरस माय से कह दिया—'अभी तो दफ्तर से पेशगी ले आगो पीछे आपसे प्रवन्ध करा स्थागी ले आया हूं, यही सोचा था कि आगे पीछे आपसे प्रवन्ध करा सूंगा।'

उन्हें मेरी यह पद्धित ठीक न मालूम हुई। जरा मञ्जाकर बोले— 'ग्रापने जब पहले मुमले पूछ नहीं लिया है तो इस तरह मेरे भरोले पेशनी केमा उचित न थो। श्राप ही कहिये, यह वाजिब हुन्ना ?'

यह दूसरा बज्ज-अहार मुक्त पर हुआ। मैं शरम से बिलकुल गढ़ गया। मन में सोचा, नाहक ही इनसे इतनी श्राशा की, बो इतनी बात सुनने की नीवत शाई। परन्तु उनका पुतराज ठीक था। श्रतः कहा—

'वाजिन तो नही था, पर आप इसकी चिन्ता न करे, मैं कोई-न-कोई दूसरा प्रनंघ कर लूंगा।'

वे कुछ बोले नहीं । मैं चला आया । मेरे बाद ही स्वामी आनन्द उनसे मिले । वे भवजीवन-संस्था के जनरल मैनेजर थे ) जब महीना असीर हुआ व वेतन कासमय आया तो स्वामीजी ने मुक्ते वेतन के पूरे रुपये दिये । मैंने पेशगी रकम कटाने का सवाल पेश किया तो बोले---मुक्ते नागपुर जेल से जमनालालजी ने नोट करा दिया था कि वह रकम उनके नामे मांड दी जाय। मैंने कहा—इसकी जरूरत नहीं है, श्राप इसमें से काट लीजिए। उन्होंने कहा—जमनालालजी की हिदायत के खिलाफ मैं नहीं जा सकता। मेरा हृदय जमनालालजी की उच्च हृदयता के सामने मुक गया। उन्होंने मुक्ते नसीहत भी की, फिर सहारा भी दिया। वे कोरे उपदेशक न ये।

एक श्रीर प्रसङ्ग भी लिख दूं। ग्वालियर राज्य के भूतपूर्व होम मेम्बर (स्वर्गीय) खाशेराव पवाँर ने मुक्ते जरूरी में बुलाया। जब वे देवास (छोटी पांती) के प्रधान मन्त्री थे तभी (१६१४-१४ ईसवी) सरवटें साहब ने उनसे मेरा परिचय करा दिया था। मैं खर्च के लिए दफ्तर से पेशगी लेकर चला गया—खयाल तो यही किया था कि खाशे साहब खर्च की व्यवस्था करेंगे। वे चाहते थे कि पूना में शिवाजी महाराज या शायद माधव महाराज (ग्वालियर के भूतपूर्व महाराजा) के पुतले का श्रनावरण महात्माजी के हाथों हो श्रीर उसमें वे मेरी सहायता चाहते थे। बातचीत के उपरान्त में साबरमती जौटा तो प्रसङ्ग से जमनालाखजी ने पृष्ठा—कहां गये थे ? मैंने किस्सा सुना दिया। बोले—खर्च का क्या इन्तजाम किया था।

मैंने कंपते हुए कहा—'सोचा था कि वे दे देगे; पर उन्होंने इस विषय में कुछ पूछा ही नहीं। सम्भव है, बहुत छोटी बात समक कर उन्होंने कुछ ध्यान न दिया हो। मुक्ते भी खुद कहने में सङ्कोच हुआ।'

'मुक्ते ऐसी ही आशक्का थी, इसलिए मैंने यह चर्चा चलाई। जो बुलाता हैं उसका फर्ज है कि वह खर्चे का इन्तजाम करे। लेकिन लोग अक्सर अपनी इस जिम्मेदारी को नहीं समक्ते। आप सार्वजिनिक कार्यकर्ता हैं। फिर खर्च पुरता ही वेतन लेते हैं। आप जैसो को क्यों सक्कीच करना चाहिए ? या तो पहले ही खर्च मंगा लेना चाहिए, या तय करा लेना चाहिए अथवा बाद में भी मांग लेने में क्यों फिसकमा चाहिए?'

१, इन्दौर के प्रसिद्ध विद्वान् नेता श्री विनायक सीताराम सरवटे।

'पहली दो बार्वे तो ठीक हैं; पर पिछली तो सुमसे इस जन्म में नहीं हो सकती।'

श्रव भी जब कभी मैं विचार करता हूं तो बुद्धि तो यही जवाब देती है कि सार्वजनिक सेवक को अपनी आवश्यकता भर मांग लेने में सङ्कोच या मिमक न होनी चाहिए। मिमक या बज्जा का कारण उनके अन्दर रहा सूच्म श्रहश्चार ही मालूम होता है। स्वामिमान व श्रहश्चार में बड़ी सूच्म विभाजक रेखा है। सामने बाला जब हमसे श्रनुचित व्यवहार करता या कराना चाहता हो तब जो विरोध का भाव मन में पैदा होता है वह स्वामिमान है; अपनी खुशी से उपयोगी व धर्म सममकर जो व्यवहार किया जाता है उसमें यदि बज्जा या श्रपमान का श्रनुभव हो तो वह श्रहश्चार का चिद्व है।

### : 38 :

## जब्त के अवसर

ग्रहिंसा के मानी हैं चतुर्स ली संयम । श्रव तक जो श्रहिसा की धारा शायद पूर्वार्जित संस्कारों के वल पर मेरे श्रम्दर वह रही थी वह अब महात्माजी के चरणों में पहुंच जाने के बाद बुद्धि-युक्त होने जगी। मुक्ते भीतर से ऐसा लगने लगा कि अपनी 'तुनक-मिज़ाजी' कम होनी चाहिए। 'सरस्वती' छोदी, 'प्रताप' छोड़ा-प्रव 'नवजीवन' छोदने की बारी न श्रानी चाहिए। महात्माजी के पास पहुंचकर जो 'हिन्दी नवजीवन' निकालने का श्रवसर आया उसे मैंने ईश्वर के द्वारा प्रकारान्तर सं अपनी उन भावनाश्रो की पृति ही समका जो विद्यार्थी-जीवन में 'केसरी' जैसा पन्न हिंदी में निकालने के बारे में मेरे मन में उदय होती रहती थीं। इससे पहले कभी स्वप्न में भी यह खयात न हुआ था कि महात्माजी की छत्र-छाया में रहने का कभी सीभाग्य मिल सकता है। सावरमती पहंचने के शायद १-२ महीने पहले ही इन्दौर में बैजनायजी व भेरे एक भाई से बातचीत होते हुए भेरे सुंह से ये उदगार निकल पड़े थे-- 'यदि श्राप लोगों का यह खबाल सही है कि इन्हीर में मेरे दिन व्यर्थ जारहे हैं, मेरे लायक यहां का वातावरण नहीं है, तो मुक्ते ग्रवस्य ही कोई श्रनुकूल ग्रव-सर व बातावरण मिले विना न रहना चाहिए।' इतने शीघ्र ही ऐसा सुभवस्य मिलने से मुक्ते उसमे प्रत्यच ईरवर का हाथ दिखाई देता था। ये सब भावनाएं व कारण मिलकर मेरे लिए वे सीमाएं निर्धारित कर रही थीं जिनमें मेरा छुई-सुईपन अपने आप नियंत्रण में आने जगा। इस

सिलसिले में मैंने तीन निश्चय किये—(१) श्रपने कपरी लोगों को शिकायत का कोई श्रवसर न देना चाहिए। (२) श्रपनी सुख-सुविधा के लिए किसी से कुछ न कहना चाहिए व तुनक-मिज़ाजी में 'हिन्दी नवजीवन' छोडकर कहीं न जाना चाहिए।

स्वामी श्रानन्द खुद मूत की तरह काम करने वाले श्रादमी थे। वह बाल-ब्रह्मचारी गायत्री पुरश्चरण किये हुए, एक तेजस्वी ब्राह्मण हैं । उन्होंने जब कोई साजा किसी को दी तो उसका पालन होना ही चाहिए। कार्य-तत्पर व कार्यवृत्त ऐसे कि सिमटों में महत्त खड़े कर दें व तेज मिज़ाज भी ऐसे कि मिनटों में उसे दहा भी दें। खुद महात्माजी भी इसमें उनकी दाद देते थे । उन्होंके मातहत मुक्ते काम करना था । हिंदी सम्पादकीय विमाग से यद्यपि उनका सम्बन्ध न या, तो भी सारी 'नवजीवन-संस्था' के वे सर्वेसर्वा वने हुए थे। हिंदी टाहप का ग्रहसदाबाद में चतान नहीं के बराबर होने से 'हिंदी-नवजीवन' के शुरू के श्रङ्कों को निकासने में बड़ी बाधाएं पेश झातीं । कई में सों में कम्पोज कराया जाता, फिर एक जगह फार्म मंगाकर छापा जाता । हिंदी टाइए का आर्डर बम्बई दे दिया गया था, मगर वहां से बढ़ी सुस्ती हो रही यी। अतः स्वामीनी का हुक्स हुमा-आप तीन दिन तक ग्रहमदाबाद में रहकर 'हिंदी नवजीवन' निका-लिए व तीन दिन तक बग्बई में रहकर नथा टाइप बलवाकर जल्दी मिलवाइए । मेरा खयाल है कोई एक महीने तक इस तरह दिन-रात दौब्-भूप जगी रहती । गुजराती कम्पोजीटर हिंदी का बढा शतक कम्पोज करते । मेरी लिखावट उनके पढने में नहीं भाती थी । स्वामीजी का आहर हुआ कि एक स्तिए में सात सतरें, एक सतर में पांच-झः शब्द साफ-साफ श्रज्ञग-श्रज्ञग क्रिका कीजिए । फिर भी शुरू में प्रूफ संशोधन करते-करते मेरी नाकों दम आजाता। 'पेपर' के दिन तो दिन-रात ही जागना पडता। फिर मेरा स्वास्थ्य तो सराव रहता ही था। सगर मैं न हारने का प्रया कर चुका था। पहला श्रद्ध निकलते ही स्वामीश्री से टकर होने का अवसर आगया ।

'हिंदी नवजीवन' के निकलते ही चम्वई में गुजराबी, 'नवजीवन' की मांग कम हो गई। तब स्वामीजी ने हुक्म निकाल दिया कि बम्बई में 'हिंदी नवजीवन' की फुटकर बिक्री नहीं होगी, जो प्राहक बन जायंगे उन्हें हाक से भेजा जायगा । गुजरातो 'नवजीवन' के खातिर इस तरह 'हिंदी नवजीवन' का प्रचार रोक देना बहुवों को प्रखरा। बमनालालजी को भी यह अनुचित प्रतीत हथा। स्वामीजी को समकाया, पर उन्होंने घपना श्रार्डर नहीं बदला। मेरा विचार हुआ बापूजी से इसका फैसला कराना चाहिए। मैं बाए के पास गया तो वहां पहले से ही एक सज्जन स्वामीजी की शिकायत लिये बैठे ये-जिब मैं पहुंचा तो बापू के ये शब्द मेरे कानो में पड़े, भें जानता हूं स्वामी बहुत तेज बादमी है, कभी-कभी ज्यादती भी कर जाता है, पर मेरे पास उसके जैसा इसरा प्रबंधक नहीं, तुम खुद उसका काम संभाल जो या दूसरा आदमी जान्नी तो मैं उसे दूसरे काम में लगा हूं। मुक्ते भी उसकी कुछ बातें श्रच्छी वहीं खगतीं. पर सहन करता है।' यह सुनकर मैंने अपनी बात अपने मन में ही रख ली। मैं समक गया. यही जवाब अपने को भी मिलने वाला है। अब स्वामीजी से लढने में फायदा नहीं, स्वामीजी का हृदय जीतकर ही दन्हें पटाया जा सकता है।

जो मनुष्य जैसी रुचि या स्वमाव का होता है उसे वैसे ही काम व वैसे ही व्यक्ति पसन्द आने हैं। मिहनती आदमी को काहिन से नफरत होती है। आज्ञाटायो आज्ञापालन से खुश रहता है। तेज मिजाज आदमी अपनी आज्ञा की अवहेलना सहन नहीं कर सकते। स्वामीजी मिहनती मी ये व तेज मिजाज भी। मैंने निक्षय किया कि चाहे दिन-रात वक्त-वेवक्त कैसे ही काम क्यों न करना पढ़े, कभी 'नाहीं' नहीं करेंगे। स्वामीजी की जैसी हिदायतें होंगी उनका अवस्थाः पालन कर देंगे। स्वामीजी जब बुलाते प्रेस आजाता; जैसी व जिस क्रम से कापी मांगते उसी तरह देता; जब वहां मेजते चला जाता; अपनी सुख-सुविधा का कभी कोई उस्र खड़ा नहीं करता। इसका परिखाम यह हुआ। कि स्वामीजी सुमपर प्रसन्म ही नहीं रहने लगे, मेरा लिहाज भी रखने लगे। वस्बई में फुटकर विक्री न होने देने सम्बन्धी अपना आर्डर तो उन्होंने नहीं बद्बा, पर अब 'हिंदी-मवजीवन' भी उनके लिए उतने ही ज्यान का विषय वन गया जितना कि गुजराती 'नवजीवन' था। कई बार 'हिंदी-नवजीवन' का व मेरा काम पहले कर देते। कभी देर होजाती या कुछ और गड़बड़ होजाती तो स्नेह से निवाह जैते। यहां तक कि आने चज़कर जब १३२४ में श्री जमनाखालजी व शंकरबालजी बेंकर ने मेरे राजस्थान में जाकर काम करने की स्वीकृति वाएजी से जे ली तो स्वामीजी बाए से जदे— 'क्या हरिमाऊ पर मेरा हक महीं है। मेरी राय जिये बिना आपने कैसे उनके जाने का फैसला कर दिया ' वे मुक्ते छोड़कर नही जा सकते।' अन्त में बापू को अपना फैसला स्थाति कर देना पढ़ा।

इस प्रकार स्वयं-प्रेरित संयम के जो अवसर आये, उनसे मुक्ते बड़ा वाम हुआ। 'हिन्दी-नवजीवन' के लिए वाप् के 'यंग-हरिहया'व'नवजीवन' के लेखों का जो अनुवाद करना पड़ता था, उससे सत्य, अहिंसा, खादी-सन्यभी बहुत भोजम मुक्ते मिलने लगा। इसी समय मेरी दुद्धि ने अहिंसा-धर्म सदा के लिए प्रह्या कर लिया। यह प्रत्यञ्च जान पड़ा कि वाप् कोई वृष्टा हैं, युग-पुरुष हैं। ज्यों-ज्यों अहिंसा का मर्म समम में आता गया त्यों-त्यों 'तुनक-मिज़ाजी' अपने-आप द्वती गई। वृसरों को अहिंसात्मक पद्ति से जीतने के प्रयोगों में दिखचस्पी होने लगी। अहिंसा के उदय का फल यह निकलना चाहिए कि लोग हमसे मतमेद भले ही रखें, पर हमारे प्रति उनकी सद्भावना जरूर रहे व बढती रहे। हर दल व गिरोह में हमारी चाह हो व रहे। हरेक को हम 'अपना आदमी मालूम होते रहें।' मुक्ते इसका अनुमन एक घटना से हुआ।

श्राञ्चम—साबरमती में उस समय तीन व्यक्ति प्रधान ये—स्वर्गीय मगनलालभाई गांधी, काकासाहव कालेलकर, स्वर्गीय महादेवमाई देसाई। मगनमाई श्राञ्चम के व्यवस्थापक थे, काकासाहव राष्ट्रीय विद्यालय के श्राचार्य, व महादेवभाई बायू के दाहिने हाथ। कार्य-विभाग, रुचि-वैविज्य, स्वमाव-भेद से तीनों में बाज-बाज बातों पर मतमेद रहता था; मगनभाई व काका साहब में इसकी मात्रा ऋषिक होजाती थी। मैं तीनों से सम्पर्क रखवा था, वीनों को भ्रपना 'गुरुवन' मानवा था। वचपन से ही सुके मेरे चाचाजी ने यह शिका दी थी कि 'दो शत्रश्रों में सदा मेल कराने का यत्न करना चाहिए-कम-से-कम सिन्नों में फूट ढालने की जिम्मेदारी वो श्रपने ऊपर हरगिज न खेनी चाहिए।' मैं वहां सदैव एक तरफ की वही बात दूसरी तरफ कहता या जिससे खापस में स्नेह व सौहाद्व<sup>°</sup> बढ़े । एक दसरे के गुर्वो व सद्भावनाओं की ही वर्चा एक-दूसरे से करता। एक की की हुई आबोचना नहीं, बल्कि प्रशंसा इसरे तक पहुंचाता। अतः ये दीनों मुखिया सुमे अपना स्नेष्ठ-पात्र सममते थे। जब जमनाजालजी ने इन तीनों से अलग-अलग यह पूछा कि आश्रम में कौन व्यक्ति ऐसा है जो बाप के सिद्धान्तों को ममसता है, व जिसे राजस्थान में काम करने के बिए प्रेरित किया जा सकता है तो मगनभाई ने मेरा नाम सुकाया. काकालाहब ने भी मेरा हो समर्थन किया. महादेवसाई ने कहा-'आदमी तो एक हरिमाऊ ही यहां ऐसा है, पर मैं नहीं समकता कि उसका स्थान श्राश्रम को छोडकर कहीं अन्यत्र है।' ख़द श्री जमनाजालजी ने ही किसी भवसर पर असे यह बात कही थी। जब तीनों स्रोर से समर्थन मात हुआ तब मेरा नाम बाप के सामने रखा गया. खेकिन अन्त में स्वामीजी ने उस फैसले को उस समय तो रह करा दिया।

# सिपाही को स्प्रिट

यव मैं अपने को अहिंसात्मक सेना का एक सिपाही मानने लगा। जिन दिनों 'हिंदी-नवजीवन' निकला, युवराज के स्वागत-बहिष्कार का आन्दोजन चल रहा था। उस सिलसिले में क्रिसिनल ला अमेंडमेंट एक्ट को तौबने की नारी आगई थी। मैंने भी स्वयं-सेनकों के दल में अपना नाम जिखाना चाहा। एक्य बाप से एड़ा तो उन्होंने कहा—'तुन्हें 'हिंदी-नवजीवन' का काम करते-करते ही पकड़ा जाना है। सिपाही का काम अपनी क्यूटी पर जमा रहना है।' उनका अन्तिम चचन सदा के लिए मेरे हदय पर अदित हो खुका।

जब 'हिंदी-नवजीवन' की जिम्मेदारी खेकर मैं बापू के पास रहने जगा तो मैंने उनके प्रति अपना यह व्यवहार निश्चित किया—बापू का कम-से-कम समय खेना, उनको अधिक-से-अधिक निश्चित्त करना, काम इस तरह करना कि अपने कारण वापू को कहीं से उजहना न मिले, न खुद बापू को उजहना देना पड़े। तद्वुसार बम्बई में बापू के अथम दर्शन के बाद, जहां तक मुक्ते याद पड़ता है, 'हिंदी-नवजीवन' का पहला अक्ष लेकर ही अर्थात कोई दो-डाई मास के बाद में बापू से मिला था। जब कि वहा-से-बहा आदमी मी बापू से दो मिनट मिलना अपना अहोमाय सममता था, तब इतने निकट रहते हुए इतने बड़े प्रसोभन को रोकने में मुक्ते अपने साथ बहुत ज़ड़ना पड़ता था। परन्तु हर बार 'सिपाही की स्प्रिट' की जीत होती थी।

जव 'हिंदी-नवजीवन' का पहला श्रद्ध निकला तो उसे लेकर मैं
महात्माजी के पास गया व कहा—'यह श्रापकी पसंद के माफिक निकला
है या नहीं, यह जानने श्राया हूं।' 'श्रच्छा, रख जाओ, देखकर बताक'गा।' दूसरा श्रद्ध निकलने पर उसे लेकर फिर मैं गया—'यह दूसरा
श्रद्ध निकल गया। पहला श्रापने देख लिया होगा। आप कुछ बतावें
तो—' उन्होंने हंसकर कहा—'लेकिन मैं तो श्रमी तक पहला श्रद्ध भी
नहीं देख पाया हूं। श्रव तो सुने सायद ही समय मिले। लेकिन तुम
श्रपना काम उत्साह से करते रहो। श्रव कभी कोई बात सुने स्मेगी तो
बता व्'गा, या कोई शिकायत श्रावेगी तब कहूंगा। तब तक तुम ऐसा
ही समको कि तुम्हारा काम सुने पसन्द है।'

इस उत्तर से मुसे कोई सहायता तो नहीं मिली, इतना समक लिया कि बाप को काम बहुत है। हम भी इनको क्यों न्ययं कष्ट दें। इसके बाद उनसे मैंने 'हिंदी-नवजीवन' के विषय में कोई वाल नहीं पूछी। कोई ६-७ महीने के बाद ही वे गिरफ्तार होकर सावरमती जेल पहुंच गये। तय एक दिन जमनालालजी ने मुससे कहा—'जेल में बाप ने खुद चला-कर सुम्हारे लिए पूछा व कहा कि अच्छा शुद्ध आदमी है। उसकी था उसके काम की अवतक कोई शिकायत मेरे पास नहीं आई।'

मेरा मन हुआ कि जेल में जाकर बापूजी के दर्शन करूं, लेकिन दी भावों ने रोक दिया। एक तो यह कि ऐसे महापुरुष को एक बन्दी के रूप में देखने में कौन-सा गौरव है ! जो संसार की सब पीडित जातियों के उद्धार के लिए आया है, उसे ब्रिटिश सरकार के जेलखाने में देखना अपनी पामरता को ही अधिक अनुभव करना है। दूसरे यह कि मेरा कोई काम तो ऐसा है नहीं जो उनसे मिले या पूछे बिना अटक रहा हो। अतः सिपाही को तो अपनी ट्यूटी पर ही जमे रहना उचित है।

शुक्रवार की रात को वे गिरक्तार हुए व शनिवार को अदालत में उनकी पहली पेशी हुईं। शनिवार 'हिन्दी-नवजीवन' का 'पेपर दे' था। मेरा जी जाजचाया कि अदालत में सुकदमा सुनने जाकं। पर याद भागा---'तिपादी को तो भपनी क्यूटी पर ही अमे रहना चाहिए।' फिर मन को समस्राया- अाज तो सुकदमा खतम होगा नहीं। अगली पेशी पर चलेंगे।' इत्तफाक से दूसरी व आखिरी पेशी भी शनिवार को पड़ी। बही मेरा 'पेपर दे' । किसी ने, शायद स्वासीजी ने,कहा था कि देख श्रास्रो, पेपर एक दिन लेट कर दो। सारे हिंदुस्तान से बड़े-बड़े लोग आये हैं मुकदमा ऐतिहासिक महत्त्व रखता है, बापू का वक्तव्य अपने ही ढंग का होगा-परन्तु मुक्ते स्यूटी छोड़कर जाना अच्छा नहीं लगा। इतना बढ़ा सीमाग्य मुक्ते झोड़ना पड़ा, इसका रज़ होने के बजाय उल्टा 'अपनी ड्यूटो में जगा रहा' इस बात का सन्तोष ही अवतक मुक्ते है। अर्हिसा-सम्ब सेना में तो कडे अनुशासन की और भी आवश्यकता है। जब मैं स्वयं-सेवकों को केवल अधिवेशन देख लेने, बड़े नेताओं के सम्पर्क में आनाने, या अपनी उच्चूटी झोड़कर जल्सा देखने के लिए आ जुटने के दृश्य देखता हूं तो अपने सैमिक अनुशासन की कमी व इसिक्कण् स्वराज्य-प्राप्ति में होने वाली देरी का मर्म आंखों के सामने आ जाता है। अहिं-सक झिपाही मारता नहीं, ख़द मरता है; दूसरे को कष्ट नहीं देता, ख़द कष्ट रठाता है: इसरे का है ब-ब्रोह नहीं करता, इसरे मले ही उसका हे प-होह करते रहें; पर काम तो उसे भी एक बनुशासन में रहकर ही करना पहला है। यदि ऊपरियों की आज्ञा मानने व पालने, अपनी ट्यूटी पर रहते हुए बड़े-से-बड़े प्रक्षोमनों को ठुकरा देने, खुशी-खुशी नियमों का पालन करने की प्रवृत्ति स्वयंसेवकों मे न हो तो वे कदापि अहिंसक युद्ध मे-सत्याप्रह में नहीं जीत सकते। एक सत्याप्रही को अपनी सारी लबाई अकेले भी, व संगठित रूप में भी चलानी पहती है। अकेले की बढाई वो मुख्यवः उसके गुग्-बत्त, तपोबत्त से चलेगी; परन्तु सामृहिक खडाई विना सङ्गठन व श्रानुशासन के कदापि नहीं लड़ी जा सकती। श्रकेले की लढाई में भी उसे श्राव्म-संयम, श्रात्मानुशासन की वहुत भावस्यकता रहेगी। उसके शरीर के सब श्रंग-प्रत्यंग, मन की विविध भावनाएं, व बुद्धि के समग्र विचार जनतक एक ताल-सर में काम न करने लगेंगे तबतक वह अकेले भी सच्या सैनिक नहीं बन सकता। उसके तन, मन, आत्मा की सारी शक्ति सामने वालों का प्रतिकार करने में नहीं लग सकती। अतः क्या व्यक्तिगत व क्या सामूहिक दोनों प्रकार के संग्रामों में संगठन व अनुशासन उसी प्रकार अनिवाय हैं, जिस प्रकार शरीर को कायम रखने के लिए फेफड़ों में शुद्ध हवा का आना व लाना जरूरी है।

महात्माजी की गिरफ्तारी व सजा के बाद 'हिन्दी-नवजीवन' के सम्पादकत्व का सवाल रहा । जमनालालजी ने सलाह दी कि 'सम्पादक के स्थान पर वैजनाथजी का नाम दे दो: तुम्हारे पीछे बढ़ा कुटुम्ब है, हुम्हारा स्वास्थ्य भी खराब रहता है. सम्पादक में नाम जाने से किसी भी समय जेल जाने की नौबत जा सकती है।' मुक्ते उनके प्रस्ताव पर तो आपत्ति नहीं थी, पर द्वीकों नहीं जचीं । मैंने कहा--'यदि नाम देने में कोई बड़ाई या प्रसिद्धि का सवाल है तो शौक से वैजनाधजी का नाम दिया जाय । मैंने अभी तक कहीं भी अपने नाम का प्रचार नहीं चाहा है। लेख-कविवादि बनावटो 'मालव-मयूर' 'भारत-मक' बादि नामों से देता रहता हूं । मेरा मत है कि मनुष्य को अपना नाम तब देना चाहिए. जब उसके कार्यों से लोग उसे जानने के खिए उत्सुक हो उहें। घतः नाम का सुके शौक नहीं है; परन्तु यदि नाम देने में खतरा है, जैसा कि आप बताते हैं कि जेल जाना होगा, तो इस गौरव का पहला अधिकारी मैं हूं. मेरे जेल जाने के बाद महोदयजी का नाम दिया जायगा।" जमनाकालजी को मेरी दलील ठीक मासूम हुई व 'हिन्दी-नवजीवन' के सम्पादक की जगह मेरा नाम जाने जगा।

मेरे मत में सिपाही वह है जो खतरे के सामने दौड़ा जावे। खतरे को निमन्त्रया देना मूर्खंदा हो सकती है, पर सामने आये खतरे से मुंह मोड़ने वाला सिपाही हरगिज नहीं हो सकता। जो अपने को सतरे में डाज सकता है वही दूसरे को खतरे से बचा सकता है। खुद को सतरे में डाजकर दूसरे को बचाना अहिंसा का ही एक रूप है।

## ः २१ ः

# राजस्थान में

मेरे साबरमती आने के बाद जीतमल्जी बनारस चले गये। वहां उनकी इच्छा हुई कि 'साजव-मयूर' निकाला जाय, व सुमे लिखा कि श्राप सम्पादन-भार धहुए कर सीलिए। मैंने तरन्त 'हां' कर सी। एक पुराना संकल्प पूरा होने जारहा था। 'मयूर' छोटा था-पर पाठकों के हृदयों में नाचने लगा-पुसा कहूं तो ऋत्युक्ति न होगी। सावरमती के ग़रूजनों व मित्रों के सहयोग, सुकाव आदि से वह हिंदी के गण्यमान्य पत्रों मे खपने खगा। 'प्राचीन मालव' नामक जेख-माला मैंने गुजरात विवापीट की लायत्रेरी में रात-रात भर जगकर बढ़े परिश्रम से लिखी थी। हिंदी मे शायद पहली बार वह सामग्री पाठको को मिली थी। 'मयूर' की कुछ समालोचनाएं पडकर आई प्यारेलालजी ने कहा था-भापकी यह शैली बिलकुल नई है। उसके 'स्वगत' पाठकों में स्फुरगा पैदा करते थे । श्रान् सम्बंधी मेरे खेख भी बहुत रुचि से पढ़े गए । पूज्य बापूजी के जेल रहते हुए 'हिंदी-नवजीवन' जिस तरह चला उससे सिन्नों व पाठको को काफी संतोष रहा । एक पत्र ने तो समास्रोचना में यहां तक जिखा था कि मालूम होता है महात्माजी ही जेल से लेख लिखकर मेज देते हैं। 'हिंदी-मवजीवन' 'माखव-मयूर' दोनों का काम व सेरा श्राप्रम में श्राचार-स्यवहार देखकर जमनाबाखजी के मन में यह भाव पैदा हुआ कि इसे रानस्थान में भेजा जाय । इघर कोरे तेख लिखते-जिसते ब उनमें रचनात्मक कामों का महत्त्व समस्रावे-समस्रावे मुक्ते श्रपनी

लेखनी खोखली मालूम पड़ने स्नगी। बिना प्रत्यस्व काम किये कोरे लेख लिखते रहने से मन में असन्तोष रहने लगा। इधर बाबाजी राजस्थान जा पहुंचे थे, व तकाला कर रहे थे कि तुम इधर काम करने आश्रो।

शायद १६२४ में फतेहपुर (जयपुर) मे श्रग्रवाल महासमा का जल्सा था। राजस्थान मे खादी के काम को बढाने व सुन्यवस्थित करने के लिए प्रसित्त भारतवर्षीय चर्ला-संघ के मन्त्री श्री शंकरलालभाई बैश्वर व श्री मगनजालभाई गांधी उन्ही दिनों जयपुर रियासत में श्राये हुए थे। जमनाबाबनी की श्रेरणा से मैं भी उनके साथ फतेहपुर गया। वहां श्री जयनारायण ज्यास' से पहली बार मेंट हुई। जीतमक्रजी भी श्राये । वे बनारस जाकर उल्टा दुःस मे पड़ गये थे । इन्दौर मे एकबार उनके और भेरे बीच चर्चा चली थी कि सार्वजिनक सेवकों को निर्वाह की समस्या कैसे हल करना चाहिए । जीतमखजी का मत था कि पहले कमा-कर रुपया जोड़ जों. फिर बेफिक़ी से देश-सेवा करते रहे । मैने बताया था कि अध्वल तो १०-१४ साम दिये बिना काफी रुपया जट नहीं सकता। ब्रुटा भी तो तब तक हमारी सेवा-मावनाएं कायम भी रहेंगी या नहीं. कौन कह सकता है। रहीं भी, तो जीवन के अच्छे जवानी के काम-काज करने के दिन तो धन कमाने में गये. थका-मांदा अधेह शरीर हम देश के ह्वाले करेगे। फिर रुपया जोड़ने में कुछ-न-कुछ विकड़म, बेईमानी जरूर करनी पहेगी, ये संस्कार हमारी देश-सेवा मे बाधक होंगे, ऋतः यह रास्ता गलत है। यदि हमें सेवा ही करनी है तो हम तो अपने इसी संकल्प पर दृढ रहकर अपनी रुचि का सेवा-कार्य चुन हों. व निर्वाह की साधारण व्यवस्था सोचकर शेष मार परमात्मा पर छोड़ हैं। मैंने इस प्रसंग की याद दिलाकर जीतमलजी से कहा-बोलो. श्राप घाटे मे रहे कि मैं। उनकी भी इच्छा हुई कि कोई सेवा-प्रधान साहित्यिक काम किया जाय । मैने जमनाजाजजी से उनका परिचय कराया । उन्होंने उन्हें

१-श्रव राजपूताना के नेता।

प्रोत्साहन दिया। जमनालालजी बार-बार स्व० भिचु अखरडानन्दजी के
गुजराती के सस्तुं साहित्य-बद्धं क कार्यालय की अशंसा किया करते थे, व
वाहते थे कि हिन्दी में भी ऐसी ही संस्था खुले तो अच्छा। जीतमलजी
के मिल जाने से उनका यह स्वप्न पूरा होने के लच्चण दिखाई देने लगे।
ऐसी संस्था हिंदी मे खड़ी करने की योजना पर योड़ा विचार हुआ। यही
समागम 'सस्ता साहित्य मंडल' की बुनियाद है।

फतेहपुर महासभा के बाद शक्कर लाल माई व मगमलाल माई के साथ मैं अमरसर, गोविंदगढ आदि खादी-केन्द्रों को देखने गया। वहां खादी कार्य में जो किस मैंने दिखलाई, खादी-यात्रा पर जो लेख 'हिंदी-मननीयन' के लिए जिले उनसे शक्कर लाल माई मेरी ओर आकर्षित हुए। शायद इन्हीं दिनों उनके मन में यह विचार दद हुआ कि खादी-प्रचार के लिए यह आदमी राजस्थान में उपयोगी हो सकता है। फिर जममालाल जी की व उनकी बातचीत होने पर यह तय हुआ कि इसे खादी-अचार व गांधी विचार-अचार की दृष्टि से राजस्थान में मेजना चाहिए। जब जमनालाल जी ने सुमसे पूछा तो—मैं तो पहले ही से इस उधेब-बुन में था—मैंने उनके सुमाव का स्वागत किया। पूज्य बाप्जी से उनकी बात भी होगई, पर स्वामी आनन्द ने उस फैसको को उसरवा दिया।

कुल समय बाद मैने खुद ही स्वामीजी से बात-चीत की कि आप क्यो मुके यहां रोकना चाहते हैं। मैने भी यह सोच जिया था कि स्वामीजी के आशीर्वाद मिजे बगैर यहां से जाना न हो सकेगा, व जाना उचित भी न होगा। अतः उन्हें राजी करने का मैं यस करने जगा। उन्होंने कहा, सबसे बड़ी बात तो 'हिंदो-नवजीवन' की है। उसे कीन चलावेगा ? नये-नये आदमियों से मुके रोज संसट करना पढ़ेगा। आपके लिए तो मैंने कभी सोचा हो नहीं था कि 'हिंदी-नवजीवन' के सिवा आपका कोई खान है, या हो सकता है। मैंने समसाया कि किस तरह सुके खुद अपनी लेखनी खोखली माजूम होती है, किस तरह बचपन से मेरे यन में अपने प्रांत की सेवा के भाव इद होरहे थे, 'मालव-मयूर' के कारण किस तरह उसके लिए अब चेत्र अनुकूल होगया है, बापू से सोखकर यदि लोग दूसरे प्रांतों में जावे तो किस तरह बापू का काम सुनम हो
सकता है, व साथ ही आरवासन दिया कि 'हिंदी-नवजीवन' के लिए
आदमी की चिंता आपको न करनी पढ़ेगी। मैं मेजता रहूंगा, यदि कोई
न मिला तो मैं राजस्थान छोड़कर खुद वापिस आजाऊंगा, मगर 'हिन्दी
नवजीवन' का हर्ज न होने दूंगा। यों मेरा मन भी अब यहां से उचटने
सना है। वहां अधिक काम कर सक्ंगा, ऐसी आशा होती है। परन्तु
आपका आशोर्वाद न मिले तो हिंगिज नहीं जाऊंगा। तब स्वामीजी
राजी होगए व पूज्य महालमाजी से मुके राजस्थान में जाने की इजाजत
मिल गई। उनसे भी यह शर्त करनी पढ़ी कि 'हिन्दी-नवजोवन' की
चिंता आपको न करनी पढ़ेगी। राजस्थान में रहते हुए वह मेरी पहली
जिम्मेदारी रहेगी और इस जिम्मेदारी को मैंने अखरशः निभाया भी।
जब जरूरत पढ़ जाती, अजमेर से अपने साथियों—महोदयजी, काशीनाथजी त्रिवेदी, शक्करलाखजी वर्मा को भेजता व कभी-कभी मैं भी यहां
से अनुवाद करके नेजता रहता था।

मैं १६२६ की जनवरी में श्रातमेर श्राया। जब मेरे मित्रों को यह मालूम हुआ कि मैं राजस्थान में जा रहा हूं व अजमेर रहूंगा, तो उन्होंने कस कर विरोध करना शुरू किया—खास कर अजमेर रहने के विषय में कुछ मित्रों ने तो भविष्य-वाणी भी कर दी कि वहां जाकर तुम कीचड़ में फंस जाओंगे। पेसी त्—त्, मैं—मैं में पड़ोगे कि सांस भी नहीं छेने पाओंगे। वहां के पुराने नेताओं के रगड़े-मगड़ों का जिक्क करके कहते, वहां जाकर क्यों अपनी मद्दी पलीत करते हो १ खुद अमनालालजी ने भी चेतावनी दी थी कि वहां की राजनैतिक दल-बंदियों में न पड़ जाना। लेकिन इन मयानक चित्रों का सुक पर अगर कोई असर हुआ तो यह कि चलकर देखें वो आखिर क्या खतरा या मयानकता वहां है १ सुके अपने आप पर इस बात का काकी विश्वास था कि मैं चाहे कैसी भी कठिनाह्यों में पढ़ जात गा, पर उनसे हारू व दवूंगा हरगिज नहीं, व

सबमें से साफ-पाक निकल आऊंगा । इसका कारण यह या कि मैंने वहां के व दूसरी जगह के रगड़े-मगड़ो का सार यह निकाल रखा था कि नेतृत्व, धन व संस्थाओं पर कब्जा करने के लिए ये मगड़े होते हैं। अपन दहता-पूर्वक इन मोहों से बचेंगे व बच जावेंगे। एक सियों के सम्पर्क का प्रश्न भी होता है. जिसे खेकर जोग टीका-टिप्पणी, निन्दा व बदनामी करके गिराने का प्रयत्न कर सकते हैं। अतः मैं निश्चय करके चला कि नेतृत्व की होद में अपन कभी खदे न रहेंगे। रुपये को सावेंगे उन्हें संस्थाओं में जमा करावेंगे, जहां उनका पूरा हिसाब रहेगा, जो खुद सर्च करेंगे उसके पाई-पाई का हिसाब रखेंगे. अपना पैसा भले संस्था में खर्च हो जाय. पर संस्था का पैसा अपने घर-खर्च में न जगने पाने । संस्थाओं पर कब्जा करने का जीभ तो दूर, जहां उसमें दूसरे जीग भार उठाने को तैपार हुए नहीं कि अपन खुद उसमें से हट जाया करेंगे और क्रियों से काम-प्ररता सम्बन्ध रखेंगे। काम होगा तो उनसे बोलने व अकेले सें मिवने में भी संकोच प करेंगे. प होगा वो चार आदमियों में भी मिवने व बातचीत करने की जरूरत न रखेंगे। मैंने इन शिरचयों को मरसक पालने का यस्न किया है. और यही कारख है कि मैं यहां के राजनैतिक , जीवन में आकर्ष्ठ दूबकर भी अभी तक इज्जत के साथ जी रहा हूं-अनुभव-दीनता से कुछ वक्के जरूर लगे, कह अनुभव भी हुए; परन्तु एकाच बार को छोड़कर मुक्ते कभी अजमेर आवे का अफसोस नहीं हुआ। हालांकि ऐसे मित्र हैं जो मानते हैं कि अनमेर में रहकर मैंने अपनी जनानी बरवाद कर दी, व्यर्थं ही अपनी मिट्टी पत्नीद करा रहा हूं, परन्तु मुक्ते अभी तक ऐसा नहीं लग रहा है कि मैंने कोई नैतिक दोष किया है, या अजसेर श्राना कोई न्यावहारिक सूच भी है। यों श्रधिक भावुक व भादर्शवादी होने तथा कम अनुभव के कारण मुक्ते व्यावहारिक भूलें जरूर हुई हैं, पर वे ऐसी नहीं कि जिनसे मुक्ते बजरेर में ब्राने व रहने पर पक्रतावा करना पडे ।

#### : २२ :

### तत्काल फल

निर्मयता व साहस यदि श्रहिंसा का एक पहलू है तो सहनशीलता, इमाशीलता, द्यालुता दूसरा पहलू । दोनो परस्पर परक हैं । ऐसा अत-भद सुक्ते अपने न-कुछ जीवन में कई बार हुआ है। फतेहपुर की अप्र-वाल महासभा के समय की एक घटना है। मैं श्रहमदाबाद से तीसरे पहर की एक्सप्रेस से स्वाना हुआ। एक शिव्या फौजियों से शरा होने के कारण पहले ही काफी भीड़ गाड़ी में हो गई थी। आब के आसपास फीजी डिब्बे में किसी तरह आग बग गई तो रात मे कोई १ बजे फीजियों को वूसरे दिव्यों में घुसेड़ा गया। मैं जिस दिव्ये में बैठा था उसमें बैठना भी अरिकल से हो रहा था। मैं खिएकी के सहारे था। बगल बाले कंपार्ट-मेंट में ब्रुसकर फीजी वाही-तवाही बक रहे थे और मुसाफिर चिल्त-पों सचा रहे थे। मुक्तसे न रहा गया। मैं उठकर दरवाजे की तरफ जा ही रहा था कि उधर से एक फीजी- ने सब काबुली थे-इमारे डिब्बे की तरफ धसा । सेरे पास ही आगरे की तरफ के कुछ मुसलमान बैठे थे, उन्होंने दोनों पटिरयों के बीच टांगें पसार दीं कि फौजी आगे न धंसने पार्वे । फीजी ने उठा के एक तमाचा एक मुसलमान के जह दिया। यह मुक्ते मागंवार हुआ। मैंने ज्यों ही फौजी को डोटना शुरू किया वह मेरी घोर सपका। इधर तमाचा पढ़ते ही मुसलमानों ने टांगें समेट ली। फीनी मेरी और बढ़ा व गरहनिया देकर मेरा सिर खिडकी के बाहर कर दिया। मेरे जी में तो आया कि गाड़ी को जंजीर सींच लूं, फिर सोचा कि देखें,

इसे सहन करें, क्या नतीजा होता है। इतने ही में उस फौजी के पीछे उनका कोई अफसर आया, व मेरी गर्दन पर उसका हाथ देखकर उसे डांटा व पिछले कमरे में वापस भेज दिया। यह कुछ पढ़ा-लिखा व सम्य मालूम होता था। मुमसे कहने लगा-वाबा, हम लोग पठान हैं. बढे जाहिल हैं. यह आदमी एक विगड़े दिसाग है। आप कुछ स्वयाल म करें। मैंने कहा-मेरा तो उसका ही बदला म लेने का है, जिहाना मेरी बात छोड़ो, मगर उसने इन्हें-मुसलमान को-जो तमाचा मारा उसकी मानरत होनी चाहिए। इतने ही में वह फौजी फिर इस कमरे में धुसा व बोजा---महीं, ये जोग बदमाश हैं, जब मैं आने जगा तो टांगे फैला दीं, जब तमाचा पड़ा तो समेट जीं। क्यों इन्होंने मेरा रास्ता रोका ? लेकिन इस बाब-से-मेरी छोर इशारा करके जरूर माफी मांग गा-इन पर मैंने विला वजह हमजा किया, इन्होंने इन बदमाशों की तरफदारी की, इससे मुक्ते गुस्सा आ गया । व मेरे पास आकर माफी मांगने जागा । मैंने कहा-तुम्हें माफी इन जोगों से मांगनी चाहिए, कुसर तुमने इनका किया है. मैं तो तम्हारे हमले को भूल ही गया समस्तो । मेरे जी में तो भाषा था कि जंजीर खींच लूं, पर फिर जब्त करना ही अच्छा समसा। वह तन के बोला, नहीं इनसे हरगिल नहीं मांगु गा. ये शरीफ नहीं मालम होते।

अफसर भी योड़ी देर मेरे पास ठहरा। काबुिलयों की, उनमें भी फीिलयों की जहालत के किस्से सुनाकर मेरी दिललमई करता रहा। सुमसे यह भी जान लिया कि मैं महात्माजी के आश्रम में रहता हूं व फतेहपुर जा रहा हूं। पिछली दात को वह पहला फीजी फिर मेरे पास आया व कहने लगा—'बाबू, तुम हमको माफ नहीं करेगा।' मैंने फिर उन लोगों से माफी मांगने पर जोर दिया—पर उसने साफ नाहीं कर दिया। फुलेरा में जब मैं रींगस की गाड़ी में बैठ गया तो वह फीजी सुमे तलाश करता हुआ उस गाड़ी पर आया व फिर कहा 'बाबू, सुमे माफ नहीं करोगे?' मैंने उसे सममाया कि मैं तो तुमको माफी मांगने के पहले ही अपनी तरफ

से माफ कर खुका, लेकिन कुसूर वो तुमने वृसरे ही लोगों का किया है। पर मेरी यह बाव उसकी समक्ष में नहीं ही बैठी। इस घटना ने अके छाहिंसा के प्रयोग का जो तत्काल फल विखलाया उस पर मैं मन-ही-मन सुन्ध हो रहा। पीछे मैंने भी सुसलमानों को डांटा कि तुममें उनका सामना करने की हिम्मत नहीं थी तो फिर पहले टांगें फैलाई क्यों ? और जब फैलाई भी तो तमाचा पड़ने पर समेटीं क्यों ? तमाचे के जवाब में तुम्में कुछ तो सुकाबला करना था! तुममें न तो बरदाशत की ताकत थी म सुकाबले की। यही बलह है जो उस फीजी ने तुमसे तो माफी नहीं मांगी, मगर सुकसे बार-बार मांगने आया।

शायद १६२३ में जमनासाससी संपरिवार श्राब् गये थे। काका साहब के साथ मैं भी दो-चार रोज के खिए वहां चला गया था। किसी कार्य-वश पुरुष मालवीयजी व श्री वनस्यामदासजी विङ्ला भी वहां श्राये व जमनावावजी के मेहमान हुए। हम सब श्रीराम-मन्दिर में ठहरे थे। पूज्य माजवीयजी के दर्शन तो मैं काशी नगैरा में दो-चार बार कर चुका था. पर प्रत्यन्त पश्चिय का अवसर यह पहला ही था। विद्वाजी को तो देखा भी यहां पहली बार ही। पूज्य बापूजी बर्पेडिसाइटिस के आपरेशन के बाद जब ज़ुहु (बम्बई) में विश्राम कर रहे थे तब श्री घनश्यामदासजी वहां श्राया-जाया करते थे व विचित्र अश्न पूछा करते थे। ' महादेवसाई ने एक बार मुक्से कहा था कि एक अजीव आदमी बापू के पास आता है श्रीर वहे श्रद्रमुत प्रश्न करता है। बढ़ा साहसी व स्पष्टवक्ता मालूम होता है। बापू भी वैसे हां अनोले जवाब देते हैं। मारवादी बढ़ा धनिक है, बिडलों का नाम तो तुमने सुना होगा। उन्हीं में से है। आबू में जब पहिली बार उनकी विशाल आंखें व लम्या डील-डौल देखा तो मेरा श्राकर्षरा बढा । बाद मे उन्होने महात्माजी-सम्बन्धी श्रपने विचार च प्रश्नोत्तर भी सुनाये तो समका कि महादेवभाई वाला 'प्रजीब' प्रादमी यही है। मैंने देखा कि उन्हें भी मेरे प्रति आकर्षण हुआ।

पूज्य मालवीयजी की कुछ चिट्टियां लिखने का भी सौभाग्य वहां

मिला। जमनाखालनी की वो लिखवा ही था। जमनालालजी का सुक-पर इतना अधिकार होगया था कि जब कभी कोई सहायक उनके पास नहीं होता तो बे-तकल्लुफ होकर वे मुके पकड़ लिया करते, व मुके भी उनकी ऐसी सेवा करने में मुख ही अनुभव होता था।

पूज्य मालवीयजी ने मुके सुकाया—तुम मेरे पास क्यों नहीं रहते ? जैसे गांधीजी के पास महादेवभाई हैं, जैसे मैं भी अपने पास किसी को रखना चाहता हूं। पर कोई ऐसा मिलवा नहीं। तुम्हारा काम व स्वभाव मुके पसन्द आता है।' मैंने मन में गौरव अनुभव किया। फिर वई संकोच से बोला—महाराज, आपकी आजा तो मुके शिरोधार्य होती; पर मैं 'हिन्दी-मवजीवन' के लिए बापूजी को वचन देकर निरिचन्त कर चुका है, नहीं तो मैं इसे बदा सौभाग्य ही समकता।

धनस्यामन्। सन्त हो प्रक्र-नो दिन में ही काफी धुल-मिल गया। उनकी प्रतिमा, तीन धालीचना व धवलोकम-शक्ति का काफी प्रभाव पदा। उनके चेहरे पर जहां एक धनिक का रीव था, वहां उनकी श्रांखों में स्नेह, सहातुभूति व सुशीकता भी देखी।

इस समय इमारे साहस की एक घटना जिस्सने योग्य है। इस प्रायः रोज हाय-मुंह थीने नक्की वालाब के पश्चिमी किनारे पर जाया करते। उघर एक गहरा नाला नीचे अनादरा की ओर जाता था। उपर से अनादरा पाईट से नीचे का बढ़ा मनोहरी दृश्य दीखता था वे। हमारे खासकर कमला के मन में नीचे जाकर देखने के भाव उमादा करते थे। कमल उस समय म साल का था। एक रोज सुबह जब उघर शीचादि के लिए गये तो उसने कहा—आज इस नाले में जरा नीचे चंसें। इस उत्तरते ही चले गये। कमल जरा भी न इरवा था, न हिचकता था। उसका साहस देख सुक्ते आनन्द होता था। मेरा खयाल है, कोई आधी दूर हम उतर गये होंगे। ज्यों-ज्यों नीचे जाते थे नाला गहरा व मयानक होता जाता

<sup>1--</sup>श्री कमलनयन बनाज, स्व० जमनालालजी के बढ़े पुत्र !

था। मादी भी काफी सघन। उतार बहुत कठिन, कहीं-कहीं तो हम पेड़ों की जड़ों पर लटककर उतरते । मुक्ते आशंका होने लगी कि कहीं भालू शेर आदि से पाला न पड़ जाय । कमल की वजह से और भी चिंता हुई। पर कम ख जरा भी नहीं घवराया। श्राखिर मेरे जोर देने पर हम दोनों सड़क पर आगये, जो भीचे अनादरा की ओर जावी थी। कमल भागे बदने के लिए इशारा करता जाता था। हम श्राधे से श्रधिक उतर गये। जगभग १० वज गये। तब सोचा कि यों भी ऊपर पहुंचते १२ बज जायंगे, चढाई में थकान भी काफी आवेगी: अतः अनादरा ही क्यों चर्ने ? माईनी (जमनाबाबनी) तो मेरे साथ रहने से निश्चिन्त जैसे थे। पास हमारे सिर्फ एक विसा पैसा था। हाथ में शायद १ जोटा. बदन पर एक वनियान या कुरता, नंगे सिर । सोचा-चलो देखो, क्या श्रतमद होता है ? इस नये प्रयोग ने जलचाया व इस नीचे की ओर बढ़ चते । जनादरा ऊपर से तो आब की तलहटी में ही देख पहता था. परम्तु ज्यों-ज्यों हम नीचे उसकी श्रोर बढ्ते जाते थे, त्यों-त्यों वह तत्त-हटी से दर भागता जाता था। श्राखिर १२-१ बजे हमने उसे पकड बिया। दोनों थक कर चर हो गये। मगर कमख ने जरा भी बेचैनी था परेशानी नहीं दिखाई । गांव में ऐसे सज्जन भिन्ने जो जमनालाजजी को व 'हिन्दी-नवजीवन' को भी जानते थे। उनके यहां देहाती खाना सा-पी कर शाम को हम आबू जोटे। कमल की थकान का खयाल करके मैंने चाहा कि श्रव कल चलेंगे। हालांकि यह बोम भी दिमाग पर था ही कि दिन-भर गायब रहने से माईजी चिन्ता करेंगे। श्रतः कमल ने आप्रह किया कि आज ही चलेंगे। आखिर इस शास को जब आब् पहुंचे तो जमनालालजी हमारी तलाश में आदमियों को भेजने की तैयारी कर रहे थे। हमारे इस साहस से वे प्रसन्त ही हुए। कमल की निडरता व साहस की भ्रष्टी खाप सुक पर पढी।

## : २३ :

# श्रहिंसा का मर्भ

श्राहिंसा विकास की वस्तु है, द्बील की नहीं। श्राहिंसा का ममें है हदय को सृदुल बनाना, अपने लिए नहीं दूसरों के लिए। दूसरों के प्रति, भने ही वे हमारे शत्रु,—कोटि के क्यों न हों, अपने सब व्यवहारों में सृदुल रहना श्राहिंसा का लख्य है। उनके दुष्कार्यों, अवगुर्यों का प्रतिकार भी किया जायगा तो सृदुलता से प्रेरित होकर; उनके प्रहारों को तो हम चष्टान की तरह सहेंगे, पर उनपर चोट करते समय अपने हृद्य को फूल से भी अधिक सृदुल बना लेंगे। वे विष-तुमे बाया भने ही फेंकें पर हम तो पुष्प के ही बायों से उनकी अन्तरास्मा को जाप्रत करेंगे। इसका आनन्द दलीलों से नहीं समस्माया जा सकता। बच्चा जैसे मां के प्रेम को उसकी आंखों में समस्म लेता है, उसी तरह श्राहिंसा का यह आनन्द उसके साथकों को कदम-कदम पर अनुमव होता है। जिन्हें वह अपने से तूर, अपना विरोधी, महा हठी मानता था, वे भी सरल स्वभाव से उसके सामने अपना हृद्य लोलकर रख देते हैं। जो चृहान-सी दोसती है, वह सरना बन के सामने आ जाता है। ऐसा एक अनुमव अजमेर आते ही हुआ।

मेरे राजस्थान में जाने से पहले सस्ता साहित्य मण्डल की स्थापना हो चुकी थी। अजमेर में उसका कार्याक्य रसना स्थिर हुआ। साधारय देख-भाक्ष मेरे जिस्मे हुई। इधर चर्खा-संघ की राजस्थान शास्त्राको श्रिषक ित करने की दृष्टि से भी देशपांडेजी उसके मन्त्री बनकर श्रा जुके थे; मेरी नियुक्ति इसी शाखा के प्रचार-मन्त्री के रूप में हुई। देशपांडेजी इस प्रांत के ज्ञिए विलक्ष्य नथे थे। हिंदी-भाषा भी अच्छी तरह नहीं ज्ञानते थे। परन्तु खादी-कार्य के अनुभवी थे। श्री जच्मीदासभाई की देख-रेख में गुजरात में खादी-कार्य के संगठन का उन्हें श्रनुभव था।

थोदे ही दिनों में—यह १६२६ की वात है—महात्माजी का एक पत्र मुक्ते मिला, जिसमें उन्होंने एक खादी-केन्द्र के कार्यकर्ता-सम्बन्धी शिकायतों की जांच का काम मुक्ते सौंपा। शिकायतों नैतिक स्वरूप की थीं। कार्यकर्ती खादी-कार्य में तो दच था, परन्तु अपने उक्त का बेडव और बढ़ा दबक्त था। देशपांडेजी ने व मैंने भी महसूस किया कि यह जांच का काम बढ़ा मुश्किल है। उसने कुब्ल म किया, व चार्ज भी न दिया तो स्था किया जायगा? ऐसी बातों का सबूत मिलना भी तो मुश्किल होता है। लेकिन में जानता था कि प्रच्य बापूजी के प्रति उसकी बहुत अद्धा है व मुक्ते भी जानता-मानता था। खतः मुक्ते बीच-बीच में ऐसा लगता था कि सम्भव है इतनी कठिनाई व पेश खावे।

हम दोनों केन्द्र में पहुँचे तो वातावरण वैसा ही विकट पाया, जैसा कि खयाल किया था। एक से एक बदकर चक्कर में डालने वाली खबरें मिलीं। उसकी पत्नी ने उसे ज़हर देने का यत्न किया था। छतः वह उसके साथ एक ही थाली में भोजन करता था। हमें आशंका हुई कि ऐसी दशा में हम भी इस केन्द्र में कहां तक सुरचित हैं! खैर, पहले खादी-काम का निरीचण किया गया। बाद में मैंने एकांत में बुलाकर उस कार्यकर्ता से कहा—देखिए, हम लोग असल में तो एक दूसरे ही काम के लिए आये हुए हैं। आपके खिलाफ कुछ शिकायतें महासाजी के पास पहुँची है और उन्होंने जांच के लिए सुके लिखा है। आपका खादी-काम एक नम्बर का है, आप सच बोलने का दावा भी करते हैं।

अतः शिकायतों के मामले में भी आपसे सच्चे बयान की ही मुक्ते आशा है। यदि शिकायते सच हो तो मुक्ते कहना होगा कि आप मटक गये हैं व बुरी तरह कीचड़ में फंस गए हैं। मेरी कोशिश होगी कि आपको उसमें से निकालूं।' मुक्ते आशंका तो यह थो कि सुनते ही वह मुक्तपर हूट पढेंगे और सम्मव है मेरा अपमान भी कर दें। परन्तु मुक्ते तो अपना कर्त्तंथ पूर्व अहिंसात्मक पहति से—उसके प्रति अत्यन्त मृदुकता से—पूरा करना था। मैंने पूर्वोक्त बार्ने बहुत ही सहातुमूति के स्वर में कीं। उन्होंने मेरी और देखा और कहा—'बताइए, क्या शिकायतें हैं? कम-से-कम आपके सामने में सुठ नही बोलूंगा। मैं जानता हुं, आप मेरे हित्री हैं।'

'हां, मैं आपका हित ही चाहता हूं और वह तभी साथ सकूंगा, जब आप सब बातें सच-सच बता दें।'

उन्होंने सारे वाकयात सच-सच बयान कर दिये। मैंने कहा—'आप फंस तो बहुत गन्दगी में गये हैं, पर हैं अपनी बात के सच्चे। मैं आपकी मदद करूंगा। तेकिन आप यह तो अच्छी तरह जानते हैं कि यह खादी-काम कोरा ज्यापार नहीं है। आप भी ज्यापार के किए यहां नहीं आये हैं। ज्यापारी के बच्चे हैं, सैकड़ों रुपया कमा सकते हैं, लेकिन पूज्य बापूजी का काम, गरीबो की सेवा, आदि पवित्र मावनाओं से यहां आये हैं, तो यह क्या कर बैठे ? इसमें चरखा-संग्र की कितनी बदनामी है ? बापू को कितनी चोट सगेगीं। इसका स्थाल कोजिए। सोचिए, ऐसी दशा में इस केन्द्र की जिम्मेदारी आप पर रखना कहां तक उचित है ? अपनी यह दुकानदारी तो बापू के नाम पर चलती है। उनके नाम को तो हमें सदा उज्जवल ही रखना है। अतः आप इस केन्द्र का चार्ज देश-पांडेजी को संमता दीबिए व पहले आत्म-श्रांह का उपाय कीजिए।

'आपका कहना ठीक है, मैं चाजै दे दूंगा; मगर खादी के काम से मेरा बदा प्रोम है, इसे छोड़कर मैं कहां जाऊ' ?'

'मैं कोशिश करू'गा कि आपको बापूजी के आश्रम में भिजवार्ज । वहीं रहकर आप इसका प्रायश्चित और अपना उद्धार कर सकते हैं।' उन्होंने चार्क दे दिया। हमारा बोक हत्का हो गया। हमें उनकी सरस्ता पर श्राश्चर्य भी हुआ। शब मैं जब कभी उस घटना पर विचार करता हूं तो हमारी श्रहिंसात्मक कार्य-शैंसो के सिवा इसका श्रीर कोई कारण नहीं मालूम होता। उनके सच बोसने का दावा भी एक हद तक इसका जिम्मेवार माना जा सकता है। जो हो; महात्माजी तो कहते ही हैं कि सस्य व श्रहिंसा एक सिक्के के दो पहलू हैं। इसे सत्य-का प्रभाव कंहिए था श्रहिंसा का-एक ही बात है। साधारण बातावरण से ऊपर उठे विना ऐसा परिणाम सहसा उपलब्ध नहीं होता-यह निर्विवाद है।

स्रोक्षेत उस केन्द्र में जो वातावरण विगइ गया था उसे ठीक करने में २-३ मास खगे। खुद मुसे एक-दो महीने खगातार रहना-पडा। इसमें भी इम जोगों की श्राहिंसा-वृत्ति बहुत काम श्राई। जिसे जोग कार्य-कुराखता कहते हैं, वह श्राहिंसा की ही उपज होती है। दूसरो से श्रपना काम वना जैने वाला, दूसरों को श्रपने मत के अनुकूल कर जेने वाला, अपने कामों को, विना नुकसान उठाये, चला ले जाने वाला व्यक्ति श्रन्सर कार्य-कुराल कहा जाता है। एक कुराखता वह होती है जिसमें श्रादमी दूसरों को दम-मांसा देकर, सक्ज बाग दिखाकर, श्रपना काम वना लेता है; लेकिन थोड़े ही दिनों में इसको कलई खुल जाती है। दूसरों की मावनाश्रो, चुविधाश्रो का श्रन्जहर खयाब जब रखा जाता है, तो उनकी वृत्तियां श्रपने-श्राप हमारे श्रनुकूल होने खगती हैं श्रीर वे जान वा श्रन्तान में—बाहे श्रनचाहे—हमारे सहायक वनते जाते हैं। यह सबी कुरालता है, श्रीर वही श्राहिंसा है।

हमने महसूस किया कि गाँव वालों की सावनाओं को आधात पहुंचा है। सान-पान, आचार-विचार सबमें उन कार्यकर्ता ने कोई मर्यादा नहीं रखी थी। अञ्चतपन मिटाने, जात-पांत तोड़ने, सान-पान, रोटी-बेटी-व्यवहार की संकुचितता तोड़ने, का यह अर्थ नहीं है कि इनमें किसी प्रकार की सीमा था नियम ही न रखा जाय। चाहे जैसा वरतन हो, पानी पिया जाय: चाहे जिसके हाथ का बना खाना हो, श्रांख मूं दे खा जिया जाय, चाहे जिसकी सदकी हो, शादी-सगाई कर ली जाय, या यों ही दाम्पत्य-सम्बन्ध कायम कर लिया जाय । इसका समर्थन कोई भी विचार-शील व जिम्मेदार व्यक्ति नहीं करेगा । हमने गांव के लोगों को श्रपना यह विवेक व भेद समसाना ग्ररू किया। उन्होंने गांव में एखान कर दिया था कि कोई खादी वालों को अपने कुएं से पानी न भरने दे। हमने इस एकान को मान दिया व गांव से बहुत दूर एक कुएं से पानी खाने व वहीं नहाने-धोने लगे । इसके लिए गांव के मुखियाओं की हमने कोई टीका-टिप्पणी नहीं की । सोचा कि हमारे उपदेश से नहीं, बल्कि हमारे आचार-च्यवहार से ही इनकी मनोवृत्तियां बद्बोंगी । नित्य सुबह उठकर हम जोग-त्रोम्द्चजी शास्त्री, मदनवावजी खेतान, व शायद मूलचन्दजी अप्रवात भी-दूर एक बगीची में नहाने जाते, नियमित प्रार्थना व न्याया-मादि करते। गांव के कुछ भन्ने व प्रतिष्ठित ब्राह्मण्-वनिये भी वहां आया करते थे। हमारे इस कार्यक्रम का उन पर अच्छा असर पड़ा व हमसे कुछ वातचीत-चर्चा भी होने खगती। तब हम उन्हें धीरे-धीरे अपना दृष्टि-बिन्दु समकाते, और सब बातें तो उनकी समक में भा जाती थीं, सगर खुआछूत मिटाने को बात उनके गत्ने नहीं उतरती थी। धीरे-भीरे वातावरण वदलने लगा । गांव के लोगों में ही अब दो दल होगये-एक इसारा वरफदार, दूसरा विरोधी । तब इसने गांव के सन्दिर में शास की प्रार्थना करनी शुरू की, जो अब तक अपने खादी-आश्रम में किया करते थे। इसके क्षाय ही रामायस व गीता की क्या भी मैंने शुरू की। इसमें दोनों प्रकार के लोग आते थे, हमारे माफिक भी व खिलाफ भी। मैं प्रसंगानुसार सार्वजनिक विवादों की चर्चा भी इसमें करता । एक रोज श्रकृतपन की समस्या मैंने केदी। देहात के लोगों के सममने योग्य दलीलें ही देनां पढ़ती थीं । तत्त्व-चर्चा भी करता था । मैंने कहा-"मैंने सुना है, गांव में लोग चर्चा करते हैं कि पंडितजी व उनके श्रादमी हैं तो

चोखे; पर बलाइयों व भंगी-चमारों से कूते हैं, यह बात बेजा करते हैं। इनकी सब बातें अच्छी हैं, एक यही बुरी बात है। सो, अब यह आप ही के सोचने की बात है कि जब हम सब बातों मे अच्छे हैं तो एक विषय में हमारी बुद्धि क्यों विगड़ गई ? अब यह हमारी समक्त का फेर है या आपकी समक्त में कमी है, इसका विचार कीजिए। इसका जवाब तो उनसे नहीं बन पड़ता था, वे निक्तर हो जाते थे। पर पिछ्छे संस्कार बड़े हव होते हैं। गले उत्तर जाने पर भी तद्नुसार व्यवहार करना बड़ा कठिन होता है। यह धीरक व निरन्तर अभ्यास से ही हो सकता है।

कमी-कभी कुछ मनचले लोग लड़कों को सिखाकर भी मेजते श्रीर वे टेंबे-मेंबे सवाल प्छुकर मुक्ते विषम स्थिति में डालने का यत्न करते। एक रोज एक लडके ने सवाल किया—पिरहत्तजी, श्राप हन्मानजी को वन्दर मानते हैं या देवता ? यह प्रश्न मुक्ते आर्यसमाजी साबित करने के लिए प्छु। गया होगा—ऐसा मुक्ते लगा। मैंने कहा—'इस सम्बन्ध में दो मत प्रचलित हैं। कुछ लोग उन्हें जंगली मतुष्य मानते हैं श्रीर कुछ भगवान् के भक्त। जो बुद्धिवादी हैं वे कहते हैं कि बन्दर मनुष्य की तरह सब काम नहीं कर सकता। श्रतः वे जंगली या श्रद्ध जंगली वानर जाति के थे। जो भक्त व अस्ववादी है वे उन्हें भगवान् रामचन्द्रजी का सेवक व भक्त मानकर देवता समक्तते हैं।' तब प्रश्न हुआ—'लेकिन श्राप नया मानते हैं ?'

'मेरी बुद्धि उन्हें मनुष्य व श्रद्धा उन्हें देवता मानती है—श्रतः जब श्रद्धा-मिक्त उमदती है तो बन्दर तो ठीक, यदि कुत्ता भी हो और वह भगवान् का मक्त हो तो मेरे लिए पूजनीय है, जो मगवान् का भक्त है उसके लिए में यह सोचना ही नहीं चाहता कि वह मंचुष्य है, कुत्ता या बन्दर है, या चायडाल है। मुक्ते तो उसके चरणों में श्रपना सीस नवाने में ही शानन्द श्राता है।

इस पर वे निरुत्तर हो गए। गांव में चर्चा फैल गईं कि पंडितजी

बढे विद्वान् हैं। पक्के सनातन-धर्मी हैं। इन बोगों के श्राचार-विचार बढ़े ऊ वे हैं। श्रव वातावरण हमारे बहुत-कुछ श्रजुकूब हो गया। हरिजनों 990 की बस्ती में एक पाठशाला भी खादी-आश्रम की और से खोली गई-भीरे-धीरे उसमें सवर्णों के बाबक भी आने लगे।

#### : 88 :

# मजदूरों में ऋहिंसा

इसी साल इंदौर के मजदूरों ने हड़ताल कर दी। तमाम मिलों के कोई तस-बारह हजार मजदूर भाम हड़ताल पर थे। बोनस के सवाल को क्षेकर हदताल शुरू हुई थी। पर बाद में घण्डे का सवाल भी जोड दिया गया था। उन दिनो इंदौर-राज्य में मजदूरों के काम के घरटे नियस नहीं थे । १३-१४ घरटे तक भी उन्हें कारख़ानों में काम करना पढ़ता था । हड़ताज स्थानिक कार्यकतात्रों के प्रोत्साहन से चल रही थी, जेकिन माजिक व रियासत दोनो मुक्ते के लिए तैयार न ये । बोनस की मांग मालिकों से व घएटो की रियासत से सम्बन्ध रखती थी। मजदूरों के कुछ प्रतिनिधिः श्रीमती अनस्या बहुन के पास श्रहमदाबाद सहायता के सिए पहुंचे। वे वहां की प्रसिद्ध मजूर-महाजन की अध्यद्य थी। उन्होंने व श्री शंकरलालजी वैद्वर ने-जो मनूर-महाजन के पथ-दर्शक ये-सहात्माजी से सलाह की । रियासत का मामला था । एइतियात से काम बेना था । महात्माजी रियासत वालों से सीधी टक्कर नहीं चाहते थे। सबने मिलकर तय किया कि हरिमाक इंदौर की तरफ का है, उसे वहां भेजना चाहिए। रियासती श्रिधकारियों से भी उसके श्रन्छे ताल्लुकात हैं श्रीर वह संजीदा भी है। चुनांचे शंकरलालभाई ने पूज्य वापू के हवाले से मुक्ते लिखा कि-इंदौर जाकर मजदूरों की मदद करो । मैं वत्त्वतः मजदूरों के प्रश्नों को सममता था, महात्मानी के तन्संबन्धी विचारों को जानता था: परन्त मज-ह्रों की हब़ताल में कमी काम नहीं किया था-इससे जी हिचका तो,. परन्तु नवीन साहस का मुक्ते शौक रहता है, श्रवः चल दिया कि देखें, इसमें क्या श्रवुमव होता है। ऐसा याद पडता है कि इंदौर वाले मज-दूरों में से कोई श्रहमदावाद से मुक्ते लेने श्राया था। मैंने उससे वहां की सारी परिस्थिति समक ली। महात्माजी की हिदायत थी कि पहले प्रधान मंत्री से मिलना व किर मजदूरों में कार्य करना, व मुक्ते रिपोर्ट देते रहना, कोई बात कठिन व उसटी मालूम पड़े तो मुक्तसे मिलने श्रा जाना।

जाकर मैंने देखा वो मिलें तमाम वंद, मजतूर गोल बांध-बांधकर व कहीं-कहीं साठियां से-सेकर सहको व बाजारो में वृस रहे थे। यह भी सुना कि जाल साहब-दुकमचन्द मिल्स के मैनेजिंग दायरेक्टर-की नाक काद बेने की फिराक में थे। श्री मित्तव साहब-उस समय शायव मह-कमे कानून के वहे श्रफसर-की मोटर बेर ली गई थी, सो उन्होंने घर से बाहर निकलना छोड़ दिया था। १-२ दिन पहले ही ४००-४०० मजदूर सर हक्तमचंदजी की हवेली पर जा पहुंचे व उन्हें बुरी गालियां देकर उनके सकान के कांच वर्गरा तोड-फोड डाले । अनाज के ज्यापारियों व मंडियों को आये दिन यह अंदेशा रहने लगा कि बाजार श्रव लटा। चीफ मिनिस्टर के व्यत्तर, कोठी. जिघर देखी मजदूरी का दल ठट बांध-कर खड़ा व बूमता दिखाई पड़ता। एक श्रोर बाजार के न्यापारी, दूसरी घोर सरकारी अफसर व पुलिस परेशान थी, तो तीसरी घोर मिल-मालिक चिंताग्रसः । मजदूर यो असंगठित थे, पर हद्दताल के मामले में पक्के दिखाई दिये। इस विकट परिस्थिति में मुक्त नौसिखिये को काम करना था। मैंने तुरंत समक लिया कि इसमें सफलता की कुंजी अहिंसा व मजदूरों की श्रापसी एकता है। एकता की महिमा तो वे समकते थे, पर श्रदिसा की महत्ता सममना याकी था। मैंने इसी की शुरूश्रात की।

सबसे पहले में (श्रव सर) श्री वापना—चीफ मिनिस्टर—से मिला। क्यों कि जबतक उन्हें विश्वास न हो कि काम जिन्मेदारी व सचाई से होगा तबतक वहां किसी काम की शुरुश्रात ही नहीं हो सकती थी। वे मुक्ते वसूबी जानते थे। मैंने उनसे कहा—महात्माजी का भेजा मै मजदूरों की सहायता के लिए यहां श्राया हूं। उन्होंकी पद्धति व सलाह से काम करूंगा। यदि श्रापको इसमें श्रापत्ति हो तो मै लौट जाऊंगा। श्रापको इजाज़त ही नहीं, सहायता भी इसको निपटाने के लिए प्राप्त करना चाहता हूं।

'बडा अच्छा किया जो आप आ गये। आपको हम जानते हैं, विश्वास से बात कर सकते हैं। यहां इनका कोई एक नेता नहीं। एक से बात करते हैं, वह कुछ तय कर जाते हैं तो दूसरे उनका प्रतिवाद कर देते हैं। ऐसी हाजत में समक मे नहीं आता कि बात नक्की कैसे की जाय, व किनसे की जाय। अब आप आ गये हैं तो मुक्ते भी आशा है कि रास्ता जक्दी निकत जायगा। मैं तो आपका स्वागत ही करता हूं।' फिर मजदूरों के रखेंथे की शिकायत करने स्वगे। कहा—'सरदार किये इस महकमे के मिनिस्टर हैं, आप उनसे भी मिला जीजिए।'

मैंने उन्हें बहुत अन्यवाद दिया व आश्वासन दिलाया कि मजदूरों को शांति की श्रोर के जाना मेरा कर्तच्य ही है। रियासत के खातिर नहीं, मजदूरों के श्रपने हित के जिए। सरदार किवे ने भी बहुत सहानुभूति दिखाई व मेरे श्रा जाने पर खुशी जाहिर की।

श्रव मैंने मजदूरों को शांति, श्रनुशासन व संगठन की राह पर लाने का उपाय किया । उनके कुछ श्रगुचों को श्रुलाया । उनसे कहा—'श्राप लीगों ने श्रहमदाबाद से एक श्रादमी मांगा था, 'महात्माजी ने मुके श्रापकी ख़िदमत के लिए भेजा है । मेरा फर्ज होगा कि जी-जान लड़ाकर श्रापकी मदद करूँ व इंडताल को कामयावी पर पहुंचा दूँ । लेकिन यह श्रापकी मदद के वगैर नहीं हो सकता । श्राप ही का काम है, लिहाला श्राप तो मदद करेंगे हो—पर श्रापको यह समक्ष लेना चाहिए कि वह मदद किस तरह को होनी चाहिए । श्रपनी श्रसली लड़ाई मिल-मालिकों से है । धण्टों का सवाल रियासत से जरूर ताल्लुक रखता है, मगर जब कि ब्रिटिश इण्डिया में १० घण्टे हो गए हैं तो इन्हें भी लाजिमी तौर

## योग का पाठ

इसके पहले की एक घटना मुके लिखनी है जिसने मुके योग का अत्या पाठ पढ़ाया। सुन्दरलाल को एक रोज रात को दस्त लगे न उल्टी हुई। वह अक्सर अधिक सा लिया करता था। हम समके, बदहजमी होगई है। रात का वक्त—हमारी जान-पहचान अभी ज्यादा नहीं हो पाई थी, न दुनिया का ही कुछ तजरुवा था। मकान-मालिक से कहा तो उसने कहा—सब ठीक हो आयगा, सुबह किसी वैध को दिखा देंगे। उसे असल में देजा होगया था। पिछली रात को जब उसके चिह्न खराब दिखाई देने लगे तो हम अवराय न वैध को दुलाकर लाते हैं, तब तक वह चल बसा। मुक पर तो मनो पत्थर पड़ गये—अब काका साहब व काकी को क्या मुंद दिखायेंगे हैं सबसे बड़ी चोट तो यह लगी कि बिना दवा-दारू के ही जड़का हाथ से चला गया। इस मुद्रता व गफ़लत के लिए मैंने आज तक अपने को माफ नहीं किया। जब-जब याद आती है, शूल की तरह खुमती है और यह माव मिटाये नहीं मिटता कि मेरी गफ़लत उसकी मृत्यु की जिम्मेदार है।

उसका दाह-कर्म करके उसी दिन हम काशी से बरहस्रगंस पहुंचे। चाचाजी को देखते ही मैं घड़ाम से गिर पड़ा व बेहोश होगया। इघर सुन्दरसास का वियोग, उघर काकी का करूय-कन्द्रम, सामने मैं बेहोश। सनकी व्यथा की कथा कौन लिख सकेगा? मगर देखने वालों ने कहा-कि उनके चेहरे पर जरा मो शिकन नहीं पड़ी। सोग मातम-पुरसी के लिए आपके लिए लडने को महात्माजी ने सुके भेज दिया है। अब आप शांति से घर में अपने वाल-वच्चों के साथ रहिए। जब जरूरत होगी तो समा बुला लंगे। यो भी आपको वाल-वच्चों के साथ रहने का मौका बहुत ही कम पहता है। ईश्वर की दया से यह हदताल का मौका मिल गया है तो इसे इघर-उघर घूम कर क्यों गंवाते हैं। आप लोग एक-दो दिन के अन्दर ही शहर में यह हालत पैदा कर दीजिए कि चारों तरफ मजदूरों की वाह-वाह होने लगे।

'श्रव इस लढ़ाई में महान्माजी का एक उस्त श्रापको और श्रव्ही तरह समक लेना होगा। वह है शान्ति का। श्रगर श्राप शान्ति के रास्ते पर जलना मंजूर करेंगे तो तभी महात्माजी की ताकत हमें मिल सकेगी, व तभी में भी कुछ काम कर सक्ंगा। वरना सब बैकार होगा। रियासत भी तभी हमारी तरफदार बनेगी। जहां हमारी तरफ से कुछ भी मार-पीट या दंगा-फसाद होगया तो सरकार व पुलिस की वन श्रावेगी व मालिक लोग हजार गुना मलवृत हो जायंगे। महात्माजी भी हमें ही कस्त्वार उहरावेंगे। इसलिए यदि श्राप श्रपने घरो में शांत होकर बैठ जायंगे तो बहुत-सी उलक्षें एक साथ ही सुलक्ष जायंगी व मै शेर की तरह श्राप लोगों की सरफ से लड़ सक्ंगा।'

यह सलाह मजतूरों को जंच गई व वे एक-दो दिन में ही अपने: अपने घरो में रहने लग गये। श्री वापना साहब ने मुक्ते एक दिन कहा कि टैलर साहय (तत्कालीन पुलिस के इन्सपेन्टर जनरल) आपकी तारीफ करते थे कि उन्होंने आते ही मजदूरों को खूब काबू में कर लिया। अब शहर में दंगे-फिसाद या लूट-मार का कोई अंदेशा नहीं रह गया है।

'यह तो मुक्ते मनदूरों के हित में करना ही था— मुक्ते खुशी है, अगर इससे पुलिस की व आपको सन्तोप हुआ हो।'

श्रव मैंने मजदूरों को एक कदम और आगे के जाना चाहा। यह बडी कड़यी गोली थी और मुक्ते श्रंदेशा ही था कि मजूर लोग कहां तक इसे गले के नीचे उतार सकेंगे। परन्तु परमाक्षा ने यहां भी सहायता की। सरकारी अधिकारियों की, शहरियों की सहातुमूर्ति प्राप्त करके अब मुक्ते माजिकों से मिलने व समकौते की बातें करने का रास्ता खोलना था। वह तभी हो सकता था जब मैं पहले कोई ऐसा काम करूं जिससे माजिकों को मेरी सद्भावना का यकीन हो। अधिकांश मुक्ते जानते जरूर थे, लेकिन मैं तो इस समय मजदूरों का तरफदार और इसिलए उनके हितों का विरोधी (?) जो था। इसके जिए मैंने सर हुक्सचन्दजी के घर जाकर उस गाजी-गुक्ता कर बाने वाली घटना से जाम उठाना उचित समका।

मैंने मजदूरों के चुने हुए नेताओं को एक जगह बुजाया। उनसे
मैंने पूछा कि हम जो जबाई जब रहे हैं यह शरीफाना ढंग से हो या
गंवाक ढंग से ? मजदूरों की इज्जत किस तरह की जबाई से बढ़ सकती
है ? जबाई हमारी बोनस की व घयटों की है, हदताल उसमें हमारा
सबसे बढ़ा व घट्छा हथियार है। गाली-गुफ्ता व मार-धाढ़ से क्या
हमारी इज्जत दुनिया के सामने बढ़ सकती है ? मैं यह चाहता हूं कि
खद हमारे दुरमन भी—मालिक जोग भी—महसूस करने जगे कि मजदूर हमसे भी ज्यादा शरीफ होते हैं। ऐसा नतीजा निकले तो आप जोगों
को घट्छा जगेगा न ?

'स्रगेगा तो जरूर; पर यह होगा कैसे ?'

'इसका रास्ता में आप कोगों को बताऊंगा। अभी २-४ रोज पहलें छज़ मजदूर हुकमचन्द्जी के यहां गाली-गुफ्ता कर आये व उनके घर के कांच तोड़-फोड आये। इससे उनकी इज्जत कोगों की निगाह में गिरी है। वे सममने क्षणे हैं कि मजदूर तो गुण्डो की टोजी हैं। जो खरे पसीने की कमाई खाते हैं—१३-१४ घर्चटे सख्त मेहनत की रोटी खाते है, वे जरा-सी बात में 'गुण्डे' कहलाने खग गये। इसकी रोक-थाम हमें अभी से कर जेनी चाहिए। हमारी जदाई जम्बी चल सकती है और ऐसे हर मौके पर हमें यही साबित कर देना है कि मजदूर मालिकों से कम शरीफ नही हैं। जिहाना मेरी तजवीन तो यह है कि आप लोग मजदूरों की तरफ से सेठ हुकमचन्दजी से मिन्नें।' 'साहब हम लोग मिलेंगे तो मजदूरों को शक न होगा कि मालिकों से क्यो मिले ?'

'नहीं, श्राप मेरी चिट्टी के साथ उनसे मिलिये । तब ऐसे शुबह की -गु'जायश नहीं रहेगी ।'

'श्रोर क्या कहें उनसे ?'

'में चिही लिख दूंगा, आपको कुछ ज्यादा न कहना होगा। सिर्फ इतना ही कह दीनिएगा कि उस रोज मजदूरों ने जो गाली-गुफ्ता किया, उस पर हम लोगों को बडा अफसोस हो रहा है। हम आपसे रजीलों की नहीं, शरीकों की लडाई जडना चाहते हैं।'

'तो इससे मालिक यह प समर्केने कि हमारी खुशासद करने 'श्राये हैं।'

'पहले तो अपने दिल पर हाथ रखकर देखों कि क्या सचसुच खुशामद करने जा रहे हो। यदि नहीं तो फिर उन्हें जी चाहे सो समम्मने दो। जब सक हमारी हदताल जारी है कोई यह नहीं मान सकता कि हम किसी की खुशामद करने जा रहे हैं। हम सिर्फ एक गलती को ठीक कर रहे हैं, जिससे मनदूरों की इज्जत व ताकत बढेगी व उनकी गिमसी शरीफों में होने सगेगी।'

कुछ और समकाने के बाद दे राजी हो गये। मैंने सेठ हुकमधन्दजी के नाम एक पत्र इस आशय का लिखा—

"श्रापने सुना ही होगा कि मैं महात्माजी के आदेश से मजदूरों में काम करने के लिए यहां श्राया हूं। सुने मालूम हुआ कि कुछ दिन पहले कुछ मनदूर श्रापके यहां जाकर गाली-गुफ्ता कर शाले व कांच भी तोड-फोड हाले। उनका यह काम महात्माजी के बताये श्रहिंसा के तरीके के खिलाफ था। मैंने उनके नेताओं से बातचीत की तो उनकी भी यही साय होती है कि यह अच्छा नहीं हुआ। मजदूर शरीफों की खडाई श्रापसे लडना चाहते हैं, श्रतः ये लोग उस घटना पर खेद प्रकाशित

करने के लिए आपके पास आ रहे हैं। आशा है, आप इन्हें उस दिन के कार्य के लिए आफी देने की कुपा करेंगे।"

मजतूर-नेताओं ने मुक्ते लौटकर रिपोर्ट दी कि पत्र पढ़ते ही सेठजी ने हमें गले लगा लिया और कहा—आप लोग तो मेरे वेटा-वेटी हो। मैं तो उस बात को उसी दिन मूल गया। मुक्ते भी पत्र का जवाब दिया—'मजदूर तो मेरे वेटा-वेटी हैं। मैंने उसी दिन उन्हें सभा कर दिया था। आपके इस पत्र के लिए धन्यवाद।'

श्रव मानिको से सममौते की बातचीत का रास्ता खुल गया।

## : २५ :

## मालिकों पर असर

मत्तवरों की इस अहिंसा का प्रभाव मालिको पर स्पष्ट दीखने लगा। चर्या के बारे में तो राज्य ने फैसला कर दिया। १० घरटे रोल मिल चलने का आईर निकल गया। बोनस देने के लिए मालिक लोग राजी हो रहे थे: मगर उन्होंने यह पस लगाई कि घरटे यदि कम किये जाते हैं तो मजदूरी भी कम होनी चाहिए। समसीते की बातचीत के दर-मियान वे नफा-नुक्सान, मजदूरी, रेट आदि की बहुतेरी दलीलें पेश करने लगे जिनके बारे में मेरा ज्ञान नहीं के बराबर था। मैंने जाल साहब व सर हुकमचन्द्जी से स्पष्ट कह दिया कि इस विषय में मेरा ज्ञान कुछ नहीं है। श्रहमदाबाद से मैं कोई विशेषज्ञ बुलाऊंगा, वे जो सलाह सुके हैंगे उस पर मजदूरों को राजो करना मेरा काम रहे । मैं श्रहमदाबाद गया, पूज्य वापूली व शंकरलालमाई ने जाला गुलजारीलाल नन्दा को भेजा । मजर-महाजन श्रहमहाबाद के सारे कच्चे काम को करने व जमाने का श्रेय इन्हीं गुराजारी जासनी को है। उनके श्राजाने से श्रव हदताल व मजदूरों के संगठन की जहां कई गुना बल मिस्ना तहां समसौते का रास्ता भी सरल हुआ। मालिक लोग भी उनकी जानकारी व सङजनता का लोहा मानने लगे। इसके वाद मजदरों का जो दद संगठन इंदौर में बना उसका बहत श्रेय गुलजारीलाल को है। इस सम्पर्क में उनके जिन-जिन गुणों व योग्यवाचो की छाप मुम पर पड़ी, उससे मैं सदा के लिए उनका प्रशंसक व कहदां बन गया हूं। जब भी अवसर मिले, उनके साथ दो घढ़ी रहने की इच्छा होती है।

इसी मजदूरी के सवाख पर हमारी तरफ से यह प्रस्ताव था कि पंच के जरिये फैसला करा लिया जाय। हमने इस सिद्धान्त पर जोर दिया कि यदि मालिक व मजदूर में मगड़ा है, व ज्ञापस में नहीं निबटता है, तो पंच के जरिये उसका निपटारा करा लेना चाहिए। मालिक लोग कहते—हम मालिक, वे हमारे मजदूर; हम फैसला करेगे व उन्हें मानना होगा। सेठ हुक्मचन्द्रजों ने तो एक बार कहा भी कि हम बाप व मज-दूर वेटे। हमारे सनाई हम निपटा लेंगे। ज्ञाप क्यों बीच में पड़ते हैं? मैंने जवाब दिया था—ज्ञाप बाप-बेटों में मगड़ा है, ज्ञापस में कोई निपटारा हो नहीं रहा है, ज्ञापका फैसला मानने को वे तैयार नहीं, क्योंकि ज्ञाप पर से उनका विरवास हट गया है। हम चाहते हैं कि ज्ञापके जीर उनके सम्बन्ध मधुर हो जायं, ज्ञाप पर उनका विश्वास जमने लगे, यह कोई दुरा काम हो तो हम लोग चले जायं, आप मजदूरों से निपट लें। हमारे रहते तो समसीते की भी उम्मीद है, फिर जब वे बम्बई से माबवाला व जीनवाला' को बुलावेंगे तब ज्ञापको निवटना मुश्किल पढ़ेगा।

इस पंच के उपूल से मालिक लोग घरराते थे; वास्तविक रूप में कारों के ग्रान्ति पूर्वक, थोड़े लचं, थोड़े अम व श्राधिक न्याययुक्त फैसले का इससे श्रम्का कोई रास्ता संसार में नहीं है। मालिको के डर के दो कारण थे—एक तो पंच का सिद्धान्त स्वीकार करने से उनकी एकांतिक सत्ता, जो श्रव तक मजदूरों पर वे श्रपनो मान रहे थे, जायम नहीं रहती थी। दूसरे पंच के लिए मंजदूरों की तरफ से बाहरी श्रादमों होंगे और उनकी अपने 'घर' में श्रुसने देना उन्हें हानिकर मालूम होता था। उनकी किटनाह्यों का विचार करके हम लोगों ने यह मंजूर कर लिया कि रियासत के ही श्रादमों पंच रहें व जहां तक बने एक ही श्रादमों ऐसा तलाश किया जाय लिस पर दोनों पन्नों के लोगों का विश्वास हो। चुनांचे हमने तत्कालीन प्रधान मन्त्रों श्री वापना साहब को दोनों तरफ से एक-मान्न पंच नियत करने का प्रस्ताव किया। सेठ हुकमचंद्रनी की श्रोर से इसको

१ उस समय के वम्बई के उप्रवादी मजूर-नेता

पसन्द नहीं किया गया । जेकिन हमारे स्वमाव की सौम्यता, हमारी सद-भावना, भलमनसाहत, व दोनो पत्त के लिए सम्मान-पूर्ण समकौते की हमारी इच्छा-एक ही शब्द में हमारी श्रहिंसा-पद्धति के वे कायल होते जाते थे। एक श्रीर हमने जहां हब्ताल को सुदृढ बनाया, तहां दूसरी श्रीर मालिको का या मिल का विला वजह कोई ज़कसान न हो. मालिकों या उनके श्रादमियों का किसी तरह अपमान न ही,इसका बढ़ा खयाल रखा। इसका श्रसर उन पर हुए बिना न रहा-यहां तक कि एक बार जब हम निराश होकर सेठ हुकमचन्दजी से आखिरी बातचीत करने गये और कहा कि 'श्रव हम स्रोग जाते हैं, आप पंच बनाने पर राजी नहीं होते श्रीर मजदूर इसके बिना दूसरा फैसला मंजूर नहीं कर सकते, सिवा इसके कि उनकी मांग ज्यो-की-त्यों मंजूर कर जी जाय-अर्थात घराटे कम करने की वजह से एक पाई भी मजदूरी कम न की जाय-तो हमारा ज्यादा रहना फिजूल है। मजदूर श्रव तक एक संगठन, एक श्रुतशासन में थे. शान्ति का पाठ सीख रहे थे। अब हमारे जाने पर वे अपने-आप स्वतन्त्र हो जायंगे. श्रव श्राप जानें श्रीर वे जानें ।' तो उन्होंने हमसे कहा--- 'नही. फैसला तो धाप ही लोगों से कराऊंगा। आप हमारी कठिनाइयों को समक्तने का यत्न करते हैं।' मजदूरों के तो हम विश्वास-पात्र इसीविष् थे कि उनकी वाजिय मांगों पर हम बराबर दढ़ बने रहे । उनके सिङ्गठन को मजबूत बनावे रहे, इडतात के सिलसिते में हर तरह की सहायता व सविधा उन्हें देते रहे।

इसका प्रमाण नीचे लिखे संवाद से मिलता है जो एक मालिक व हमारे एक मान्य मित्र के वीच हुआ था—

माजिक—'हड़ताल तो जन्दी खत्म होती दीखती नहीं।'

मित्र—'क्यो, हरिमाऊजी तो समकौते का बहुत उद्योग कर रहे हैं।'
'क्या कर रहे हैं, उनके आजाने ही से तो हड़ताल हतनी मजबूत व लम्बी होगई। नहीं तो श्रव तक हमने मजदूरों को ठीक कर दिया होता।'

मित्र को द्वरा लगा। 'हां, हरिमाऊजी ने आकर गलती की, नहीं तो........साहब की नाक अब तक उद गई होती ! और आप भी बुत्ते आस मोटर पर दौदने की हिम्मत नहीं कर सकते थे।'

इधर मालिकों का हृदय हमारी और आकर्षित होता था क्योंकि हम उनकी कठिनाइयों व प्रतिष्ठा का पूरा प्यान रखते थे। बारिश के दिन थे। हृदताल ऐसी मुकन्मिल थी कि मशीमों को तेल देने के लिए भी मालिकों को धादमी नहीं सिलते थे। उन पर जंग चढ़ रहा था, व बहुत सराब हो जाने का अन्देशा था। जाल साहब ( हुकमचन्द भूप के मैनेजिंग दायरेक्टर ) ने बात-चीत के दौरान में मुमसे कहा— 'उपा-ष्यायजी, एक बदा जुकसान हमारा हो रहा है और उससे मलदूरों का कोई फायदा नहीं। धापकी मदद के बिना वह जुकसान कक नहीं सकता, उसमें मलदूरों को भो कुछ तो जुकसान होगा ही। तमाम मशीनों पर बारिश की वलह से जंग चढ़ रही है। उन्हें करदी /ही तेल च दिया जायगा तो बहुत सराबी पैदा हो जायगी। आखिर एक रोज सिल तो चलनी ही है। जंग चढ़े सांचे मलदूरों को सिलेंगे तो कई दिन वे भी पूरा माल न बना सकेंगे व उनकी आमहची पर इसका असर पढ़ेगा।

मैंने महस्त किया कि इनका यह कष्ट सज्या है, और मजदूरों के दृष्टि-विन्दु से भी इस पर सोचने की असरत है। मैंने पूछा 'तो आप क्या मदद बाहते हैं ?'

'सिर्फ इतनी ही कि धोदे से आदमी—मन्द दे दीनिए जो मशीनों को तेन दे दें।'

सुमें सन्देह हुआ कि कहीं हदताल तोड़ने की तरकीय तो न हो। न्योंकि हदताल प्रायः तमीतक कायम रहती है जबतक एक भी आदमी मिल के अन्दर न अंसने पाये। जहाँ एक भी ईंट खिसकी कि सारी हमारत उहने की शुरुआत समिक्य । अतः मैंने कहा— आदमी मेजने से तो हमारी हदताल में कमजोरी आ जायगी। आपके स्रोग उन्हें बहुका-बहुकूकर मिल चलाने की कोशिश करेंगे।

'नहीं, में वादा करता हूं कि ऐसा इरगिल न होगा !'

में सोच में पड़ गया कि क्या किया जाय ? मैंने कहा—'श्रच्छा सोच्'गा।' मैंने तय किया कि मजदूरों के श्रागेवानों के सामने यह मसला रखा जाय। जो शक मुक्ते या वही उन्हें भी हुशा। लेकिन हमने उन्हें समकाया कि श्रपना कगड़ा मालिकों से है, कार-खाने या मशीनों से तो है ही नहीं। मशीन को नुकसान पहुंचाने से श्रपना क्या फायदा होगा, उलटा कुछ समय तक मजदूरों को भी नुक-सान ही उठाना पड़ेगा।' तब सवाल हुशा कि उन्हें मदद केसे पहुंचाई जाय ? किसी ने, शायद लालाजी ने ही, मुकाया कि एक शर्व पर हम श्रपने शादमी भेज सकते हैं—'मालिकों का कोई श्रादमी उनसे वातचीत न करे। उन पर निगाह रखने के लिए तेल देने वाले श्रादमी के साथ हमारा एक विश्वास-पान शादमी श्रन्दर जायगा, श्रीर यदि मालिकों के किसी भी श्रादमी ने उनसे कुछ भी वात-चीत की तो सब तेल वाले उसी दम लौट श्रावेंगे, श्रोर फिर मिल में पांव न रखेंगे, भले ही मशीनें व कारखाना चौपट हो जाय।'

जात साहय ने यह शर्त मंजूर की व मशीनों को तेल देने की सुविधा कर दी गई। इस घटना का श्रसर खुद जात साहब व उनके द्वारा मालिकों पर भी पड़ा। व इसके फल-स्वरूप आगे चलकर सम-सौते का एक मार्ग निकल आया।

जब हम शुद्ध न्याय पर दृष्टि रखते हैं, हक से अधिक अपने या अपने पक्ष के लिए कुझ नहीं चाहते, व साथ ही अपने विरोधी की हानि, किंठनाई व सान-सम्मान का अ्यान रखते हैं तो हमारी गति व प्रगति हतनी जोरदार व निश्चित हो जाती है कि संसार में उसे कोई शक्ति कुण्ठित नहीं कर सकती। क्योंकि विरोधी का दाव तभी चलता है जब हमारे पच में कोई अनैतिक या ग़लत बात होती हो। तदस्य आदमी भी हमारे तरफदार होने लगते हैं; क्योंकि उन्हें हमें दोष देने के लिए कारण नहीं मिलता। अहिंसा-मार्ग की यही खूबी है।

इस घटना के फल-स्वरूप एक दिन मालिकों की तरफ से एक मित्र

ने मुक्ते सुकाया— 'डपाच्यायजी, आप कोगों की सद्मावना की मैं दाद देता हूं। इसिलिए मैंने बहुत सोचा कि आखिर नया रास्ता निकाला जाय निससे आपका पंच का उस्ता भी कायम रहे व मालिकों को भी कोई घाटा व हो। मुक्ते एक बात स्की है, पर वह ऐसी अटपटी कि आयद आपके गले न उतरे। मगर मुक्ते उसके सिवा अब कोई रास्ता दिखाई नहीं देता। और मुक्ते विश्वास होता है कि आप उसे मंज्र कर लों तो मजदूरों का भी कोई जुकसान व होगा।'

'जरूर क्ताइए ।'

'काए सेठ हुक्सचन्द को हुक्सचन्द श्रुप का पंच दोनों जोर से संजूर कर जीजिए। इससे सब सगड़ा खतम हो जायगा।'

मेरे विमाग में मानो किसी ने बिजली समका दी। बिना त्यादा सोचे ही मुक्ते, मानो अन्तः मेरणा से, यह लगा कि निरचय ही यही एक-मात्र हल है, और इसमें मजदूरों की कोई हाथि नहीं। मैंने सोचा कि इस समय सचसुच ही हुवमचन्द्रजी मजदूरों को खुश करने की कोशिश करेंगे, व मजदूरी नहीं कारेंगे। परन्तु दूसरी तरफ जिनसे मगदा उन्हींको पंच बना देने की बात बोक-दृष्टि में मींडी ही लग सकती है। सचसुच यदि मालिक मजदूरों के इतने विश्वास-पात्र वन जायं तो इसे झिंहंसा की वडी विजय कहना होगा, परन्तु इसमें दोनों ओर से अपने खामालाम की ही दृष्टि प्रधान थी। मालिकों के पह में यह बात पड़ती थी कि उन्होंने खुद ही—भन्ने ही पंचकी हैसियत से—इस अगदेको निपटाया और यदि रियायत की गई तो यश उन्हों को मिलेगा। मजदूरों के एच में मुक्ते यह जंच रहा था कि और कोई एंच होंगे तो जरूर थोड़ी-बहुत कटौती हो जायगी; परन्तु हुकमचन्द्रजी के होने से, कम-से-कम इस समय वो—कटौती नहीं होगी।

परन्तु इन्दौर में अपने जिस किसी मित्र से मैंने इसकी चर्चा की उन्होंने मेरी दिल्लगी उडाते हुए कहा—'ख्ब, हुकमचन्दनी को आप पंच बनायेंगे, मतदूरों में अपनी इस्त्रत सही-सलामत रखनी हो वो ऐसी जिम्मेदारी न जेना। मालिकों का क्या मरोसा ? जिनसे मगड़ा उन्हीं के हाथ में मजदूरों की गर्दन दे देना तो परने सिरे की मूर्जता होगी।' छोटे से लेकर बढ़े तक की टीकाओं का यह सारांश है। लेकिन मुक्ते तो जंच गया था कि इसके सिवा दूसरा हन नहीं, मजदूरों की कटौती विलक्ज न होगी। अतः इस टिप्पणी व उपहास के वातावरण में भी मेरा विश्वास हट बना रहा।

मैं ब्रह्मदाबाद पहुंचा। सासा गुक्कारीसास ने सुनते ही उपहास के स्वर में कहा- 'खूब 'ऑफर' खाये आप ? द्रुनिया क्या कहेगी ? मजबूर कभी इसे पसन्द भी कर सकते हैं ?' मैंने कहा- चह कितनी ही हास्यास्पव बात हमें दीख पड़ती हो: पर हब यही है, व इसमें मजदूरों की कोई हानि न होगी-इसका सुके विश्वास होता है। सारी परिस्थिति के अध्ययन का जो सामृहिक असर मेरे मन पर पढ़ रहा है उसके फज़-स्वरूप मेरी अन्तरात्मा यही कहती है।' जब मैंने बहत जोर दिया तो हम कोग शंकरताताजी बैंकर के पास गये। उन्हें भी यह प्रस्ताव विजकुता नहीं जंचा। प्रन्त में बापूजी के पास हम सब स्रोग गये। उन्हें भी यह श्रय्यय तो लगाः पर मैंने श्रपना सारा दृष्टि-विन्दु खोदकर रखा व भ्रपना भ्रात्म-विश्वास प्रकट किया तो वे बोले 'तो भ्रष्का, इसको सामने रखकर चलो, मगर मजदूरों की राग न हो तो यह न करना।' मामला विकट व प्रसंग बढ़ा नाजुक था। जोखिम भी कम नहीं थी। मजद्रों में तरह-तरह के तर्क फैलने का अन्देशा था। अतः जालाजी भी भेरे साथ श्राये । यह हमारे बुद्धि-कौशल व श्राहिंसा दोनों की परीजा का विकट श्रवसर था। यद्यपि इस 'श्राफर' को द्रकरा देते हैं तो फिर चारों ग्रोर अन्धकार के सिवा कुछ नहीं दीखता था. यदि स्वीकार करते हैं तो सिर पर नंगी तलवार लटकाने के बराबर था। श्रतः बहुत फूँक-फूँक कर चलने का हम लोगों ने निरचय किया। मजदूरों के सामने इस सुकाव को रखने के पहले हमने खुद सेठ हकमचन्द्रजी से ही बात-चीत करने का निरचय किया व उसका परिखास देखकर आगे कार्य-क्रम निरिचत

करना तय किया। उनके रुख का इस पर अनुकृत ही असर हुआ-हमने सेट साहब से कहा- मजदरों को आप अपना बेटा कहते हैं. अब बाप के ही सिर पर पंच की हैसियत से फैसला करने का बोक पहना चाहता है, वाप ने बेटों को प्रसन्त करने का अवसर खो दिया तो हमारी बिन्मेदारी नहीं, हम मजद्रों की तरफ से आपसे कोई रियायत नहीं चाहते, सिर्फ न्याय चाहते हैं।' उन्होंने हमें यकीन दिलाया कि वे पंच की हैसियत से न्याय ही करेंगे. परम्तु वाप की हैसियत से मजदरों के प्रति इदय में सहातुभूति भी रखते हैं। इससे सुक्ते व कालाजी को भी उल्लाह मिला। बाद में इस चील को मजदूरों के आगेवानों व फिर मजदूरों के गके उतारने में जाजाजी ने जो चातुर्य प्रदर्शित किया उसकी सुक पर गहरी छाप पदी । उनके सुस्ताव पर मतदूरों के आगेवानों का एक शिष्ट-मण्डक सेठ साहब से मिकने मिलनाया । उसने कहा- सेठ साहब की वातचीत का इम पर अच्छा असर हुआ है, इमें विश्वास हुआ है कि वे अपने साथ इस समय न्याय ही करेंगे। मजदूरों की गईन नहीं कारेंगे। लेकिन भाप लोग भी उनसे मिल लीजिए—आपके दिलों पर भी ऐसा असर पढे तो इस सब मिलकर मजदूर माइयों को इसके लिए समसायंगे। इधर सेठ साहब से इमने कहा-'इमें तो यह प्रस्ताव जंच गया है, परन्तु जब तक मजतूरों को न जंचे तब तक शपनी जिम्मेदारी पर यह जोखिम नेना इस नहीं बाहते । सनदूरों के श्रागेवान श्रापसे मिलेंगे । उनपर जो असर आपके रुख का पड़ेगा उसीसे उन्हें मलदूरों को सममाने का उत्साह या घ्रतुत्साह मिलेगा और उसी मात्रा में हम भी उसमें सफल या असफल होंगे।

श्रागेवान जोग बहुत प्रमावित होकर खाँटे। तब मजदूरों की श्राम समा बुलाकर उसमें प्रस्ताव की चर्चा की। सेठ हुकमचन्द्रजी तया (स्त्र॰) द्रविड वकील को मलदूरों की तरफ से पंच घोषित किया गया। हुकमचन्द्र शुप के लिए हुकमचन्द्रजी व मालवा मिल के लिए द्रविड साहव मालिक व मजदूर दोनों की तरफ से पंच नियत किये गए। इस पर श्रिषकांश मलदूरों के दस्तखत करा लिये गए। दो महीने के बाद दोनों ने फैसला दिया जिनमें मजदूरी न काटने की घोषणा की गई। इस तरह मजदूरों की तीनों मांगें (१) बोनस मिले, (२) काम के घष्टे १० कर दिये जायं, (१)मज-दूरी न काटो जाय, प्री हुई। चौथा लाम यह हुआ कि मजदूर-संघ कायम हो गया, जिसके सभापति श्री द्वविद वकील, उपसमापति जाल साहब व मैं, प्रधान मंत्री लाला गुलनारीलाल बनाये गए।

लालाजी कहते थे कि ऐसी सफल हड़ताल हिन्दुस्तान में यह पहली ही है जिसमें मजदूरों की सब मांगें पूरी हुई हों व इतने लाम एक साथ हुए हो।

### ः २६ :

### हृदय-मन्थन

इस इडवाल के सञ्चालन व गुम समाप्ति के दरमियान ऐसे किवने ही अवसर आये जिनमें मेरा खुब इत्य-मन्थन हुआ । कई नये अनुमब हुए और विश्वास भी बहुत वट गया । अहिंसा का पालन कैसे एक और मनुष्य को तेजस्वी व अदम्य बनाता है, तथा दूसरी और समस्त्रार (reasonable) सम्य व विनन्न बनने के लिए विवश करता है, इसका अनुमब हुआ । मजदूरों की जाहिरा आईसा ने सरकार, मालिक व नाग-रिक सब पर असर किया व वीनों की और से उन्हें प्रशंसा आस हुई । इसके दो-तीन अनुभव यहां देने लायक हैं ।

हकताल के सिलसिले में मुक्ते प्रधान मन्त्री से बक्सर मिलना पढ़ता था। मैंने उनसे चाहा कि इस मामले में सरकार किसी का पढ़ न ले। घर्ण्ड का फैसला कर वेनेके बाद जब तक मजदूरों की तरफ से शान्ति मंग नहीं होती, सरकार को दलल देने की कोई जरूरत नहीं पैदा होती। धाप या तो समझौत की कोशिश कर सकते हैं या तटस्य रह सकते हैं। तरफ- दारी आप किसी की न करें। क्योंकि मजदूरों को यह अन्वेशा है कि सरकार मालिकों के साथ है। उन्होंने मुक्ते विश्वास विलाग कि 'सरकार म मालिकों का जुकसान चाहती है, न मजदूरों का। वह शान्ति चाहती है व चाहती है कि मिलें जलदी चालू हो जायं। इसमें जो विष्म डालेंगे उनसे सरकार नारास होगी।' चूंकि मजदूरों की बहुतेरी शिकायतें पुलिस व मालिकों की तरफ से उन तक पहुंचती रहती थीं, इसलिए मैं उनसे

जव-तव मिल लिया करता था व मजदरों की स्थिति स्पष्ट कर दिया करता था। एक बार मालिकों में से एक ने उनसे कहा- आप तो मजदरों की तरफदारी करते हैं। हरिमाळजी बार-बार आपसे मिलते हैं, इससे आपकी सहातुमृति एक ही तरफ बढ़ती जा रही है।' इसके बाद जब मैं उनसे मिलने गया तो उन्होंने इस संवाद का जिक्र किया। मैंने समका शायद इनकी मन्या यह हो कि मैं उनसे न मिला करूं। मैंने कहा-'श्राप खुद देख सकते हैं कि मैंने मजदूरों की तरफ से कोई श्रनुचित बात धापसे चाही हो. या मालिकों के खिलाफ श्रापको कमी भरना चाहा हो। मजदरों की स्थिति श्रापके सामने गलत तौर पर न श्राती रहे. इसी की चिन्ता मेंने रखी है। फिर भी आपको ऐसा लगता हो कि मेरा आना अवाञ्छनीय है तो सुके न आने से कोई दुःख न होगा। सिर्फ इतना ही कि सुसे मजदूरों की तरफ से बहुतेरी वार्ते सार्वजनिक रूप से कहनी व निसनी पर्देगी, जिनसे समस्याएं और उन्नम सकती हैं। वैसे यह एक तरह से भण्डा भी है। मैं मजदूरों की तरफ से जो कुछ उचित दीखे करने के लिए स्वतंत्र रहंगा. थाप राज्य को ओर से स्वतन्त्र ही हैं। लेकिन इसमें, सम्भव है, मुक्ते राज्य से उलक जाना पढ़े और प्रापको भी कद्र-कच<sup>8</sup>व्य का पालन करना पढे। मालिक लोग अगर इसमें खुश हैंती सुके कोई आपत्ति नहीं।

उन्होंने कहा—'नहीं, मेरा यह मतलव नहीं है। मैंने तो यों ही चलत् बात श्रापको सुना दी। मैं जो कुछ करता हूं, श्रपनी जिम्मेदारी समग्र-कर ही करता हूं।'

× × × ×

यह सुमाव श्राया कि श्री वापना साहब को दोनों श्रोर से पंच बना दिया जाय। इस सुमाव की खूबी यह बताई गई श्री कि वे राज्य के प्रति-निधि हैं, श्रतः मालिकों के हित उनके हाथ में सुरक्तित हैं। पंच हैं, इस-लिए मजदूरों के साथ भी न्याय ही करेंगे। फिर 'बाहरी श्राहमी पंच न हो' इस श्रावाज का भी समाधान इसमें हो जाता है। ये दलीलें मीजूं होते हुए भी मुक्ते यह आशंका ही रही कि बापना साहब की पंच बनाने में मजदूरों को बाटा रहेगा। मालिक लोग =) रूपया मजूरी काटना चाहते थे। सुके यह अन्देशा था कि वापना साहव दोनों पत्त को राजी रखने के लिए -) जरूर काटने का फैसला देंगे। इथर उनके सौजन्य की कुाप बराबर मुक्त पर थी। दूसरा हल भी नहीं दिखाई देता था। उघर मजदूरों के जुकसान होने का मी दर। इस कशम-कश से मैं एक दिन-शत वेचैन रहा। मुके रात-भर भींद महीं श्राई, व परमात्मा से प्रार्थना करता रहा कि कहीं बापना साहब को पंच बनाने की जिम्मेदारी जेकर मैं चजारों मनदूरों की हानि की जोखिम वी नहीं से रहा हूं। अन्त में सासा-ची व में दोनों इसे स्वीकार कर खेने के ही नतीजे पर पहुंचे। ईरवर की द्या ही समकनी चाहिए, कि मनदूरों की तरफ से स्वीकृति-पत्र चला जाने पर भी हुकमचन्द मुप वालों ने इसको भंजूर नहीं किया। मुक्ते अब मी वही क्षणता है कि बापना साहब -) जरूर कटवाते; परन्तु परमालमा को यह मंजूर नहीं था, अतः हुकमचन्द्रजी को पंच बनाने जैसा भ्रटपटा प्रस्ताव कराके भी अन्त को उनसे मजदूरों का १ पैसा भी न कटने विया। इससे मेरी ईरवर-अद्धा बढी, और कुछ ऐसा अनुसव करता हूं कि जिल काम का ग्रुम परियाम न निकलने वाला हो उसका छुड़ खटका पहले ही से हो जाया करता है। यह मी अनुभव होता है कि किसी अवांछ्नीय बात की घोर प्रवृत्ति होती हो तो भगवान् न जाने कहां-कहां से किस तरह उसमें रुकावट डाल देता है। इसे मैं भगवान् की अपने ऊपर कृपा व बहे वृदों तथा गुरुवनों का आशीर्वाद ही समसता हूं। ऐसा भी अनुसव कहें वार हुआ है कि किसी स्यक्ति को देखते ही अचानक मुक्ते ऐसा लगा कि इसमें कोई गहरी खरावी होनी चाहिए, वावजूद तमाम जाहिरी श्रच्छा-इयों के मेरा वह खटका बना ही रहा व अन्त में कुछ समय बाद उसका गहरा पोल-जाता खुला। मैंने यह मी अनुसन किया है कि जब अन्तः-करण की में रणा पर चताता हूं तो काही-मञ्जूद, कुए - खाई में गिरते हुए भी साफ-पाक बाहर निकल आता हूं, लेकिन दुद्धि की कतर-व्योंत

में पड़ जाता हूं तो घक्के खाता रहता हूं। फिर भी कई बार अन्तरात्मा की आवाज़ पर चलने की हिम्मत नहीं होती, हालांकि कल्याण उसी में दीखता है। मुके ऐसा लगता है कि जिस अंश तक मनुष्य की आसा में मिलनता होती है, कोई कसर व कञ्चाई होती है, उसी अंश तक उसमें ऐसे साहस का अभाव पाया जाता है। उस मिलनता के स्वरूप पर विचार करता हूं तो काम, कोध, खोम, मोह, मद, मत्सर—हममें कोई एक या अधिक विकारों का आवरण आत्मा पर खाया हुआ होना चाहिए। मुक्ते ऐसा लगता है कि हममें से काम व अहंकार का आवरण मुक्ते और विकारों से अधिक दवाये हुए है। मैं जायत रहकर उनसे लड़ने में अयत्वरील हूं। फल तो सवंथा परमाल्मा के ही अधीन है।

हरताल चलते-चलते कई दिन हो गये। मालिकों ने बापना साहब जैसे तक को पंच बनाना मंजूर न किया तो एक ऐसा खबसर का गया जब जाजाजी व मैं-दोनो विलकुल निराश हो गए। मजद्र वार-वार जाकर हमें डांटने लगे कि जाप लोगों से कुछ न होता हो तो अब हमें छुटा छोड़ दीजिए। हम अपने बल-बूते---मतलब मार-धाड लूट-पाट-पर दो दिन में फैसला करा खेंगे। मासिक लोग एक-न-एक बहाना निका-जते रहते हैं और आप लोग कोई जोर नहीं जगाते। अब आपके तरीके से काम नहीं होता दीखता। हमें क्यों रोक रहे हैं ?' बमुरिकत तमाम हमने उनसे १०-१४ दिन का समय और मांगा और रात की दोनों इस मतीजे पर पहुंचे कि अब तो यहां से अपना-सा सुंह लेकर ही वापिसर बौटना होगा। इससे चिच बहुत भारी-मारी हो रहा था। लालांजी तो शायद १-२ दिन में श्रहमदाबाद चले गये। मैं श्रकेला नित्य परमातमा से प्रार्थना करता कि त्राखिर क्या इसीलिए त्ने मुक्ते अजमेर से यहां मिज-वाया ? यह तो शुरू में हो मुंह काला कराने का ढंग बना दिया। अच्छा श्रगर तेरी यही मर्जी है तो यही सही। हमारा मुंह काला मले ही हो, पर तेरी मरजी होने दे । इस पार्थना के बाद मेरे हृदय का भार हरका हो गया । मैं इस दुष्परिणाम के लिए तैयार हो गया और अब एक वैज्ञानिक की तरह श्रक्षिप्त भाव से परिस्थिति को देखता रहा। कुछ ही दिनों में मालिकों की तरफ से एक सज्जन ने सर सेठ हुकमचन्दजी को पंच बनाने का सुस्ताव पेश किया, जिसमे मुक्ते वास्तविक इस दिखाई दिया और श्रम्त को ऐसा ही साबित भी हुआ।

### : 20:

# एक नई कसौटी

इन्दौर से फारिंग होते ही एक नई क्सौटी सामने श्रा गई। नीमच (खावनी) में यादव-युवकों का एक संगठन अर्से से चला श्रारहा है। ये स्रोग काम तो इमारत भादि बनाने का करते हैं; परन्तु गिनती हरिजनों में होती है। इन्होंने सवयों की अनुमति से अपना एक स्वतन्त्र मन्दिर बनवाया। इस पर किसी सनातनी ब्राह्मण ने यह व्यवस्था दी कि जो श्रञ्जों की पूजित सूर्ति का दर्शन करते हैं उनकी कई पीड़ी नरक में जाती हैं। इससे दोनों में बड़ी कशम-कश चल रही थी। ऐसे वातावरण में वहां के यादव-युवकों ने एक परिषद् की आयोजना की व उनकी तरफ से वहां के प्रसिद्ध--अब स्व॰ सेट श्री नयमखबी चोगडिया राजस्थान सेवा-संघके मंत्री श्री रामनारायगाजी चौधरी को उसके समापतित्वके जिए जिवाने श्राये । वे नहीं जा सके व उन्होंने उनको मुक्ते खे जाने का संकेत किया। चोरिंडयाजी का यह प्रथम ही परिचय मुक्ते हुआ । नवरात्र के दिन थे। हमारे यहां वत व पूजन होता है, और मेरे लिए उन दिनों बाहर जाना सम्भव नहीं था। फिर भी जब हरिजनों का प्रश्न सामने आया तो इस कर्तन्य से मुंह भी नहीं मोड़ा जा सकता था। एक ब्राह्मण् के नाते से मानता हूं कि इरिजनों की सेवा में सबसे पहला हिस्सा उनका होना चाहिए श्रौर यदि परिस्थितियों ने मुक्ते मजबूर न कर दिया होता तो श्रपना जीवन इसी कार्य में दे देता। श्रपनी इस भावना के कारण में बड़ी दुविधा में पड़ा । अन्त को यह तय रहा कि मेरे बजाय भाई वैजनायजी महोदय को समापति बनाया जाय; मैं साथ चलु गा. मगर अष्टमी को, प्जन के दिन, खोट आकंगा। इसारे साथ श्री कृष्णचन्द्रजी विद्यालङ्कार-श्रव अर्जु न के सम्पादक-व श्री हरिजी-उस समय के ब्रह्मचारी हरि, भी थे।

सुबह मीमच स्टेशन पर उत्तरते ही चोरहियाजी ने संवाद सुनाया कि परिषद् के आयोजन से नीमच, झावनी व बद्याना, तीनों के सवर्ष हिन्दू चिद गए हैं व उन्होंने परिषद के तथा परिषद में सहयोग देने वालों के बहि-कार का प्रस्ताव पास किया है। तदनुसार हम आगन्तुकों को न कहीं कोई रहरने को मकान मिल सकता है, न खाने को रोटी या अनाज। हमें इससे पहले इस परिस्थिति की न तो कोई जानकारी ही थी, न कोई श्राशंका ही। सुनते ही हम सब स्वंभित होगए। 'हम तो न यहां के कोर्गों को जानते हैं, न परिस्थिति को । आपके बुलाये हम आ गये हैं । जैसा आप नताचें वैसा किया जाय । बोकिन मैं इतना कह दूं कि परिषद् किये वर्गेर हमारा सौटना बहुत ही बुरा होगा-वाहे जी हो,भन्ने ही एक-दो रोज़ ज्यादा सग जायं,मगर उत्सव जरूर होना श्राहिए । चोरहियाजी जवां-मर्द थे । बोके, खाना तो मैं आपको अपने घर खिलाऊ गा । भले ही सुके बिरावृरी वाले खारिज कर दें। मगर उहरने का सवाल विकट है। हरिजनो के यहां हम जोग जान-बूक्कर उहरना नहीं चाहते थे, क्योंकि इससे सवर्यों के सहयोग का प्रश्न और अटिल होजाने की आशङ्घा थी। हमें तो उनका इदय जीतना था-अहिंसा व सहिंखयत से काम करना था। मैंने पूछा कोई धर्मशाला, सराय भी है या नहीं।

है तो, सगर उनके माजिक शायद ही हिम्मत करें।'

'यहां तो आर्यंसमाज की बड़ी धूम रहती है। क्या कोई आर्यंसमाजा भी ऐसा नहीं है, जहां हमारे उहरने का प्रवंध होजाय ?'

'घमेंशाला वो एक आयंसमाजी सेंठ की ही है; पर उनमे भी इतनी हिम्मत नहीं है कि विरावरी वालों का रोष सहन करें।'

'धर्मशाला में किसी का क्या लेना-देना । वहां को सभी यात्री ठहर सकते हैं । क्या यात्री के नाते हमें वहां उहरने का ऋधिकार नहीं है । श्चाप तो इमें वहीं ठहराइए-जब कोई मिकालने श्रावेगा तब देख लेंगे।'
यह विचार सबको पसन्द श्चाया व चोरडियाजी ने कहा कि श्चापको
निकालने की ज़र्रत शायद कोई न करे।

तब हम लोग वहीं चलें। यादव-युवकों व बालकों व कुछ बड़े-बूढों से घिरा हुआ हमारा जुल्स छावनी में चला। तो कोई हमें देखकर युंढ वनाता, कोई दूसरी तरफ देखकर थुक देता, चेहरों पर घुणा का माव सजकता हमने देखा। जीवन में ऐसे 'स्वागत' का पहला ही अवसर या। हमने इसे परमात्मा की छूपा के रूप में ही अपनाया। जी में हुआ कि चलो यह भी एक नया अनुभव है, देखें इसमें से क्या नतीजा निकसता है।

धर्मशाला में टिक गये व चोरहियाजी के यहां मोजन करने गये। उनका घर में सेठानी से कगड़ा हो गया। वे पुराने विचार की हैं और अपने विचारों की बड़ी दढ़ भी हैं। इधर चोरहियाजी भी नैसे ही बात के अनी, आन-बान के आदमी। उन्होंने कह दिया—घर मेरा है, मिहमान मेरे बुखाये हैं, जरूर मेरे यहां भोजन करेंगे, तुम लोगों को एतराज हो तो तूसरे घर में चली जाओ, मैं उन्हे खाना बनाकर खिलाऊ गा। अब तो सेठानी जाचार होगई।

पहुंचते ही परिस्थिति का श्रध्ययन करना शुरू किया तो पता चला कि केवल सवर्णों का ही विरोध इस परिषद् में नहीं है, बिल्क यादवों के चौथरियों व बढ़े-बूढ़ों का भी विरोध है। वे बवयुवकों के नेता श्री धनी-राम जी पर इस बात के लिए नाराज थे कि वह उनकी जात-पंचायत में दखल देते हैं व उनकी प्रतिष्ठा को गिराना चाहते हैं। मतलब कि परि-षद या उत्सव तभी सफल हो सकता था अब एक श्रोर यादवों में एकता हो, फिर यादवों व सवर्णों में सहयोग हो। मीतरी व बाहरी दोनों कठि-नाइयों का सामना हमें करना था।

हमारे घर्मशाला में टिक जाने व चौरहियांनी के घर खाना खाने का असर यह हुआ कि सवर्षों में जो सुंघारक प्रवृत्ति के ये उनका कुछ हौसला बढा। फिर मी दिन में तो प्रायः सब इससे मिलना टाल रहे थे, अतः दिन इमने भीतरी कठिनाइयों को समक्तने व दूर करने में बिताया। रात को १-२ आर्यसमाजी इससे मिले। उनकी सलाइ से परिषद् को सफल बनाने की योजना बनी। यादवों की फूट मिटाने की जिम्मेदारी मैंने ली; सबर्यों की सहालुभूति व सहयोग प्राप्त करने के लिए चोरडियाजी व अन्य एक-दो सुधारक मित्र उचत हुए। यह तय पाया कि स्थानिक लोगों के अलावा लो बाहरी सवर्या नीमच, झावनी, बधाना, स्टेशन आदि आस-पास हों, जिन पर यह बहिष्कार की तलवार म चल सकती हो उन्हें उत्सव में बुलावा जाय, सास तौर पर साने का प्रयत्न किया जाय।

आन्तरिक एकता के लिए धनीरामजी व उनके युवक दल को मैंने बताया कि आप लोग पुरानी पंच-पंचायती के मामलों में दलत न दें। अलग संगठन करके अपने सुधार-कार्य लारी रखें। इससे दुद्दों की यह आशंका कि हमारा हक छोनना चाहते हैं, दूर हो जायगी। वृद्दों व चौधरियों को समकाया कि युवक-दल जो छुरीतियों को तूर करना चाहते हैं, उससे आपका हिन्दू-समाज में दर्जा बदेगा। आपको चाहिए कि आप सुधारकों से नाराज न हों बल्कि उनका वल बदावें। युवकों को मैंने समकाया कि उत्सव का स्वागताध्यच अपनी पंचायत के दूदें चौधरी को बनाओ, जिससे उनकी यह आशंका आज से ही निर्मू ज होने लगे कि युवक बदे-बूढों का, पंच के युखियाओं का मान-सम्मान नहीं करना चाहते।

इन कठिनाइयों की वजह से पहले दिन परिषद् न हो सकी। लेकिन चारों तरफ से जो समाचार आने जाने उनसे यह निश्चय हो गया कि दूसरे दिन जरूर उत्सव हो जायगा व उसमें कुछ सवर्ण मी आ सकेंगे।

इघर विरोधी पचवालों ने चारों और यह प्रचार कर दिया कि वाहर से जो लोग आए हुएं हैं, वे आर्थसमाजी हैं, ताकि सनातनी और खिंच जायं। यदि हम यह प्रत्यच सावित कर सकें कि हम आर्थसमाजी नहीं हैं तो वातावरण के बहुत कुळ बदलने की आशा थी। रात ही को मैंने सुमाया कि सुबह ही हम लोग नहा-घोकर तिलक लगाकर किसी राम- मन्दिर या कृष्ण मन्दिर में दर्शन के खिए चर्ले। इससे बदकर प्रत्यक्त प्रमाण हमारे सनातन-धर्मी होने का क्या हो सकता या ? फिर सोचा कि मन्दिर में चलने से या तो खोगों से, पुजारी आदि से सगदा होगा, या बातचीत का सिलसिला निकलेगा। दोनो स्थितियां अपने लिए शुभ ही होंगी।

हम चारों जो मन्दिर में गये तो दरवाजे पर ही कुछ जोगों ने टोका— 'यह मन्दिर है, भ्राप कहां जा रहे हैं ?'

मैं--- 'मगवान् के दर्शन करने जा रहे हैं, क्यों क्या मनाई है ?'

वे जोग एक-पूसरे का मुंह देखने जगे। इतने में हम अन्दर चजे गये; मूर्ति को प्रणाम किया व पुजारी ने चरणामृत तथा तुजसीदन हाय में रखा, इसने मिक-भाव से प्रहण किया। इतने ही मे कुछ जोग हमारे पीछे मन्दिर में घंस आये। किसी ने पुजारी से कहा—ये आयं-समाजी मन्दिर मे घुस आये हैं, आप कुछ कहते नहीं।'

पुजारी के इत्य में भगवांन प्रकट हुए—'इन्हें कौन धार्यसमाजी कहता है, मूर्ति को प्रयाम किया हैं, करयोदक व तुजसीदज जिया है, यों ही दूसरों को बदनाम करते हो !

इमारा आधा काम होगया । तब मैंने उनसे शान्तिपूर्वंक बैठ जाने के लिए कहा व पूछा—'किसने कहा कि हम स्रोग आर्थसमाजी हैं? इस में सिर्फ एक ही—कृष्णचन्द्रजी—आर्थसमाजी कहे जा सकते हैं, खेकिन ये भी मन्दिर में आये हैं । इसिक्रिए कि अंगवान् राम व कृष्ण को वे महा-पुरुष जरूर मानते हैं । अगर आर्थसमाजी मन्दिर में आते हैं तो इससे हमारा महत्त्व घटता नहीं, बदता ही है । और आप खोग यह विमा बात का बतंगड क्यों बना रहे हैं? अपने ही माइयों का बहिष्कार क्यों कर रहे हैं ?'

उन्होंने इसपर यादवों की शिकायतें शुरू की व हमारा अपराध यह बताया कि आप कोग इनके तरफदार होकर आये हैं, इसक्रिए इस आप को भी नहीं चाहते।'

मैं--- 'किसने कहा तरफदार होकर आये हैं ? इस हरिजनों में सुधार

चाहते हैं, उन्हें सफाई सिखाना, मद्य-मांस झुद्द्रवाना, पदाना-लिखाना चाहते हैं, क्या यह कोई बुरा काम है ? यदि यादव लोग सवयों के साथ कोई दुर्ज्यवहार कर रहे हों तो हम उनका समर्थन करने हरिगज यहां नहीं चाये हैं। हमें आने से पहले आप लोगों के विरोध का पता भी नहीं या। अब तो हमारा यह भी फर्ज हो जाता है कि १-२ दिन और यहां रहें व आपके हनके सम्बन्धों को ठोक करा दें। अगर इसमें यादवों का कही कस्र हमको दीखा तो हम जरूर उनको समकावेंगे, और उसमें उनका साथ न देंगे। हम तो शुद्ध न्याय के हामी हैं, हमें उनका या आपका यह लेना मंजुर नहीं है।

अव तो वे और सिटिपटाये। इहने जारे तो 'आपको हमारे पंचीं से सिजना चाहिए।'

'जरूर। हम सहर्ष मिलेंगे, उनकी शिकायतें सुनेंगे और उनमें जो बाजिब मालूम होंगी उन्हें जरूर दूर भी करेंगे। हम फूट डालने वा बढाने नहीं आपे हैं, आपस में प्रोम, सहयोग व एकता की धारा बहाने आये हैं। पंचों से हम कैसे व कहां मिल सकेंगे ?'

'उनसे प्छकर इस जोग वीसरे पहर आपको बवा सकेंगे।'

'तो अब आप यह तो समके गए न, कि इस खोग ईआर्यसमाजी नहीं हैं और जिन्होंने ऐसा प्रचार किया है उन्होंने इसारे साथ कितना अन्याय किया है ? और अन्याय के बद्ध पर आप खोग बादवों को और हमें हराना चाहते हैं ! क्या यही सनातन धर्म है ?'

अबदुवे और शर्मिन्दा हुए। बैंने कहा—'तो आपका यह कर्तन्य है कि जहां कहीं आप लोगों ने यह कुठ फैलाया है वहां-वहां इसका संशो-धन करें।'

मेरा खयाल है, कि इस कार्य-क्रम का अच्छा ही असर हुआ। छावनी में यह बात अपने-आप फैलने लगी कि ये खोग तो सनातन-धर्मी हैं। अब विरोधी पन्न में ही एक दल इसारा समर्थक यदि नहीं तो इस-दर्द जरूर बनने लगा। रात को जल्सा हुआ। महोद्यजो ने श्रपने सायण में सवर्णों को राम व यादवों को खन्मण बताकर दोनों को सहयोग व मे म से रहने व श्रपने रगडों-सगडों को मिटाने को श्रपील की, जिसका वडा श्रसर हुआ। सवर्णों जो सभा में श्राये, वे दो तरह के थे। एक तो सीधे सभा में श्राकर बैटे—इनमें श्रधिकांश बाहरी लोग थे। दूसरे वे जो पहले तो फासले पर खडे-खडे तमाशा देखते रहे, पोछे धोरे-धोरे मण्डण के पास व श्रन्दर भी श्रायथे। इनमें श्रधिकांश सुघारक दल के श्रार्थसमाजी श्रादि युवक थे। कुछ रूडिवादियों व बहिष्कारकों के खड़के भी थे।

पहले दिन का उत्सव बड़ी सफलता से सम्पन्न हुआ। दूसरे ही दिन सुबह सुधारक-दल की तरफ से एक विज्ञास खुपकर बंटी जिसमें बहिष्कारक पंचों से कहा गया था कि कल की सभा में फलां-फलां सवयों के घर के लोग उपस्थित हुए थे; बहिष्कार-प्रस्ताव के अनुसार या तो उनके खिलाफ कोई कार्रवाई की जाय, नहीं तो आज हम खुरलम-खुरला सभा में वावेंगे। अब बहिष्कारक बढ़े पेच में पढ़ गये। उन्हींमें से कुछ लोगों के लड़कों के नाम उसमें दिये गए थे। अब खिलाफ कार्रवाई करते हैं तो घर में ही मगड़े मचते हैं, फूट पड़ती है, नहीं करते हैं, तो आज बहिष्कार-प्रस्ताव की शान ही किरकिरी हुई जाती है।

इस वातावरण में मैने उन्हें अपनी तरफ से सन्देशा मिजवाया कि मैं आज आपके मुखियाओं से खुद मिजना चाहता हूं, जिससे आपके दुःख व कठिनाइयों के कारण जान सक् व हो सके वो उन्हे दूर करके यह आपस का मगड़ा खतम करा दूं। वे इत्तमीनान रखें कि मैं आर्य-समाजी नहीं—सनातन-धर्मी हुं व सनातन-धर्म का अपमान कदापि वरदाश्त नहीं करूंगा।

एक बगीचे में पंचों से तीसरे पहर भेंट हुई। उनकी दो श्रापत्तियां सुख्य थीं—एक तो यादव खोग हमको कुछ गिनते नहीं। दूसरे श्रक्त-पूजित मूर्ति का दर्शन निषिद्ध है, श्रतः ने श्रपने निमान न निकालें। यों उनमें जो मद्य-मांस-निषेध व शिचा-अचार किया जाता है, उसके ने पच में थे। परन्तु छत्राह्नत उठा देना नहीं चाहते थे। पहली बात के बारे में मैंने उनसे कहा कि मैं बादवों से कहुंगा कि वे, जैसा कि महोदयजी ने भाषण में कहा है, सवणों को बढ़ा माई समर्मे और उनके साथ कोई दुर्व्यवहार न करें। दूसरे प्रश्न के सम्बन्ध में मैंने उन्हें सममाया कि परमातमा सबका एक है व सबको उसकी पूजा-अर्चा करने का अधिकार है। बल्कि जो पीडित व पतित हैं उनके लिए सगवान का सजन-पूजन-अर्चन और भी ज्यादा जरूरी है। आपको तो उत्तरा उन्हें विमान निकालने बादि के लिए मोत्साहन देना चाहिए। आप खुद अपने दरवाजे बन्द करके मूर्ति के दर्शन तक नहीं करते हैं, यह परमातमा का बढ़ा अपराध व घोर नास्तिकता है। परन्त पण्डितों की व्यवस्था के आगे इन दलीलों का असर उनपर न हुआ। छआछत कायम रखने के पच में उनकी दलीलें पेटेन्ट थीं जो अक्सर सनातनी कहे जाने वालों की मीर से दी जाती हैं। मैंने उन्हें समसाया कि इस प्रधा को श्रद जारी रखने से किस प्रकार हिन्द-धर्म व हिन्द-समाज की शक्ति दिन-दिन घटती चली जाती है। आध्यात्मक दृष्टि से सब में एक आत्मा है, धार्मिक दृष्टि से वह अंचा है जो त्यागी, न्यायी, भला, परोपकारी व ईश्वर-भक्त है। इन गुर्खों से क'चाई-निचाई आंकी जाती है न कि जात-पांत के खिहाल से। सामानिक दृष्टि से हरिजन हिन्द्-समाज्ञांका ब्रह्म है ब्रौर उसके प्रति ब्रह्म जैसा न्यवहार न किया जायगा तो वह हिन्दू-समाज से अलग हो जायगा। परन्तु इनका सी उनपर कोई खास असर न हुआ। तब मैंने उनसे कहा-कम-से-कम उनके इस उत्सव में तो आप लोगों को बाधा न डालमी चाहिए। यह बहिष्कार का प्रस्ताव उठा लेगा चाहिए। कल तो बहुतेरे सनर्ण उत्सव में आये थे. आज और भी ज्यादा आवेंगे, अतः यह आप का रवैया श्रात्म-वात ही सावित होगा । उन्होंने परिस्थिति की गम्भीरता तो महस्रस की. पर प्रस्ताव चापिस लेने में अपनी तौहीन समसी। जो शरीक हुए थे उनके खिलाफ कुछ करने-घरने की भावना भी उत्तमी तीव

नही पाई गई। उन्होंने कहा—बहिष्कार तो ज्यादातर इस धारणा के वशी-भूत किया गया था कि आप खोग आर्यसमाजी हैं व अञ्चूतों के तरफदार बनकर आये हैं। इस इनमे सुधार तो चाहते हैं पर अपने सिर पर विठाना महीं चाहते। मैंने समस्ताया कि खूआछूत को मिटाना उन्हें सिर पर विठाना नहीं है, बल्कि अपने समाज के अङ्ग में जो विष या पीव पड़ गया है, उसे बाहर निकालना है। उन्हें दलीलों कुछ जंचती तो थीं, पर समाज की खुअथाओं को मिटाने का बल उनमे नहीं था। अस्तु।

दूसरे दिन समा और भी उत्साह के साथ हुई। बहुतेरे सवर्ष, मुख्यतः आर्यसमानी उसमें खुल्लम-खुड़ा आये। आज की कार्रवाई— मस्तावादि—और भी इस तरह की गई जिससे सवर्णों के इदय की कहता कम हो। यादवो को पूर्ण सन्तोष रहा। चोरहियाजी बहुत आनंदित हुए। हम लोग भी अपने मिशन में सफल होकर लौटे। कृष्णचन्द्रजी ने कहा, 'उपाध्यायजी, आपने दो महीनों का काम यहाँ दो दिन में किया है।'

हरिजनों ने एक मामला मेरे सामने पेश किया व सलाह पूछी।
एक यादव इस बात पर अड़ गया कि मेरी शादी फलां लड़की से करो,
नहीं तो मैं ईसाई या ग्रुसलमान हो जाक गा। इस धमकी को सुनते ही
मैं गरम होकर बोला—वह अभी ग्रुसलमान या ईसाई हो जाय, इस तरह
धमकाकर कोई किसीकी लड़की नही मांग सकता, न से सकता है। आप
लोग ऐसी धमकी से ढरकर लड़की दे दोगे तो कल को किसीकी बहु
देने की नौबत आ जायगी। ऐसे नामाकूल आदमी तो ईसाई या ग्रुसल— मान हो जायं तो हिन्दू-धम का कुछ नहीं बिगड़ेगा, बिक्क उन्हीं धम
वालों का जुकसान होगा, जो उन्हें अपने में मिलावेंगे। ये गन्दे लोग
जहां भी रहेंगे, गन्दगी फैलावेंगे। वे बेवक्फ हैं जो ऐसों को अपने धम
में मिलाकर फूलते हैं। मेरी इस राय का उनपर अच्छा असर हुआ।
मैंने यह भी कहा कि हरिजन होने का यह मतलब तो नहीं कि उनकी
कोई हज्जत नहीं, उनमें धम-कम, न्याय-नीति नहीं। यदि आपको हिन्द्-समाज में प्रतिष्ठा का पद पाना है तो श्रपनी इञ्जत खुद बढ़ानी पहेगी।

इस तरह इस नई कसौटो में पास होकर हम स्रोग श्रमिमान के साथ अजमेर जौटे।

### : २= :

# कार्य-विस्तार

जब मैं साबरमती से बाजमेर यानी राजस्थान में जाने लगा तब वहां केवज एक ही राजनैतिक संस्था सजीव थी व काम कर रही थी---राज-स्थान सेवा संब । उसका एक साप्ताहिक पत्र भी निकत रहा था-'तरुख राजस्थान'। १६२०-२१ के श्रान्दोत्तन में कांग्रेस संस्था बहुत जोर पर हो गई थी. जिलाफत-ग्रांदोजन के समय तो कांग्रेस की शक्ति हिन्द-मुसलमान-एके की वजह से बढ़ गई थी। परन्तु बाद में नेताओं के भ्रापसी मगडों ने १६२६-२७ तक उसे इतना निर्वेत बना दिया था कि कांग्रेस का साइनवोर्द ही उसके श्रस्तित्व की निशानी रह गई थी। कांग्रेस के नाम पर सार्वजनिक चन्दा बन्द हो गया था--मिलता नही था। देशी-राज्यों मे ग्वाब्वियर मे श्री प्रस्तके साहब भिन्न-भिन्न रचनात्मक कामों के द्वारा जागृति कर रहे थे। १६२१ में इन्दौर में प्रजा-मण्डल जैसी संस्था बनाने का उद्योग सर्वश्री द्रविह, सरवटे भादि सज्जन कर चुके थे. पर इस समय वह भी ठए हुई बैठी यी। श्री जमनाजाजजी व मिथ-भाई कोठारी कुछ रियासतो मे घुमे-फिरे थे व खादी के खिए अनुकुख वायु-मण्डल बनाया था। हां. रोखावाटी में अलबत्ता पाटराालाओं व सेवा-समितियों के रूप मे सेठो की सहायता से कुछ जागृति के काम हो रहे थे। राजस्थान-सेवा-संघ के मिन्नों से तो हमारी नीति-रीति मिलती नहीं थी, श्रतः उनसे मित्र-भाव रखने तक ही हमारी सीमा थी। कांग्रेस कमेटी एक तो कमजोर थी, दूसरे भी सेठीजी उसकी बागडोर संभाव

रहे थे ! मुक्के क्तावृक्तर संस्थाओं पर कब्जा करने की नीति पसन्द नहीं है । अपनी सेवाओं के बल पर यदि संस्थाओं में हमारा स्थान हो जाता हो तो वह मुक्के अधिक प्रिय है । अतः जब कभी पद या कब्जा करने के लिए संस्थाओं में लढ़ाई-फग़ होते हैं तो मैं तटस्थ रहता हूं । सिर्फ कांग्रेस-कमेटो में ही ऐसे एक-दो मौके आये जब इस नीति में मुक्के अप- याद करना पड़ा था । अतः फिलहाल राजनीति में न पड़ने की नीति रखी व चार दिशाओं में मेरे कार्य की शुरूआत हो गईं । (१) चरखा- संघ के हारा खादी-कार्य को जमाना व बढ़ाना । (२) 'सस्ता साहित्य मंडल' के हारा साहित्यक व राष्ट्रीय जागृति में सहायक होना (३) मजदूर-सेवा (४) विजोलिया, जिसका वर्णन अब किया जायगा ।

जयपुर-राज्य में सादी का उत्पत्ति-कार्य होता था। परन्तु विक्री प्रायः बाहर बम्बई, गुजरात आदि में होती थी। जरूरत इस बात की थी कि प्रांत मे ही अधिक विक्री होने लगे। अतः राजस्थान में आते ही जहां एक ओर उत्पत्ति-केन्द्रों को जमाने व विकित्त करने में, आरम्भिक कठिनाइयों को हल करके काम को आगे बढ़ाने में सहयोग दिया; लिसके फल-स्वरूप अमरसर, गोविन्द्रगढ़ व बांसा के तीन चेन्न संगठित हुए, तहां खादी-फेरी व प्रदर्शिनियों के हारा खादी-मचार की भी शुरूआत की। इन्दौर, उज्जैन व देवास में सबसे पहले मैंने खादी-फेरी का आयोजन किया, उसमें लो सफलता मिली उससे इन्दौर व उज्जैन के खादी-भयहारों की नींव पढ़ी। अजमेर मे शिचा व कला-परिषद् के अवसर पर तथा भरतपुर में हिन्दी-साहित्य-सम्मेलन के श्रवसर पर (१६२७ में) खादी-प्रदर्शिनियां की गईं।

इसी तरह बिजोलिया (मैवाइ राज्य) मे १-२ साल पहले से श्री जैठालालमाई वस्त्र-स्वावसम्बन का कार्य चरखा-संघ के द्वारा कर रहे थे। ६ मई १६२७ के 'तस्या राजस्थान' मे खबर कुपी कि—गत ३ ता० को 'राजस्थान-सेवा-संब' के तीन कार्यकर्ता, जो कि गांवों में शान्ति-पूर्वक केवल शिक्षा-प्रचार का कार्य कर रहे थे, और दो श्रादमी चरला संघ लादो का काम करते हुए गिरफ्तार कर लिये गए हैं। श्र० मा० चरला संघ विजीलिया के प्रमुख सब्बाबक से जमानत देने को कहा गया।' श्री जमनालालजी बजाज इन दिनों श्र० भा० चरला संघ के श्रथ्यच व राजस्थान-चरला-संघ के एजेग्ट थे। फिर मेवाह-राज्य के साथ पहले बात-चीत करके विजीलिया में काम शुरू किया गया था। ऐसी दशा में इन गिरफ्तारियों पर उन्हें श्राक्षयें व दुःल होना स्वामा-विक था। इस मामले की जांच व सफाई करने के लिए वे खुद विजीलिया गये। खादी-कार्यकर्ता के नाते में भी उनके साथ गया। पहले इम लोग उदयपुर गये, जिससे वहां के श्रिकारियों का पश्च मालूम हो जाय। इस यात्रा में मुक्ते सेठजी की कार्य-नीति व राजनीति-कुश- खता को जानने का श्रव्या अवसर मिला।

श्रिकारियों ने बताया 'सेवा-संघ के कार्यकर्ता शिक्षा श्रादि के नाम पर छिपे-छिपे राजनैतिक कार्य करते हैं। उन्होंने श्रपने दो श्रादमी चरखा-संघ में घुसा दिये हैं व वे खादी की श्राड में राजनैतिक प्रचार करते हैं। श्रापसे बात हुई थी कि खादी वाले सिर्फ खादी का ही काम करेंगे, इसका भंग श्रापके छोगों ने किया है, व इसीिखए उनकी गिरफ्तारी की है।'

जम०—मैं तो ऐसा नहीं समसता, पर, यदि ऐसी है तो मैं अवस्य इसकी जांच करू गा व यदि आपकी जानकारी सही है तो मैं ऐसे कार्य-कर्ताओं को चरखा-संघ में नहीं रखना चाहूंगा। हमारी नीति तो साफ व खुली है, जो कहंगे वहो करेंगे। लेकिन गिरफ्तार करने से पहले यदि आप मुक्ते यह सूचित कर देते कि आपके कार्यकर्ता वचन-भंग कर रहे हैं तो सम्भव या कि या तो मैं खुट उन्हें राजनैतिक काम से झुटा देता या चरखा-संघ से हटा देता। आपने गिरफ्तार करके रियासत के खिलाफ भी प्रचार करने का मौका दे दिया व हम बोगों में भी ग़लत-फहमी पैदा होने का सामान उपस्थित कर दिया। अब अच्छा हो कि आप उन्हें छोट दें व मैं सारी स्थिति सम्भाल लूंगा। 'श्रव तो हम उन्हें तभी छोड़ सकते हैं जब श्राप यह वायदा करें कि पियकजी के कोई श्रादमी खादी-कार्यालय में न श्रावें न ठहरने पावें। पियकजी बढ़े चाल-बाज श्रादमी हैं, हमें उनपर तिनक भी विस्वास नहीं हैं, भले ही श्राप उन्हें देश-भक्त मानें।'

'पशिकजी से हमारा नीति-सेद जरूर है; पर हम उन्हें अवश्य ही देश-मक्त मानते हैं, और कदािंप इस शर्व को मंजूर नहीं कर सकते कि वे या उनके आदमी खादी-कार्याजय में न आवें, न ठहरें। अतिथि-रूप में हर किसी को हमारे यहां आने का अधिकार है व रहेगा। हां, यदि पशिकजी के आदमी कोई राजनैतिक काम खादी-कार्याजय से करना या कराना चाहेंगे तो हम जरूर उन्हें मना कर देंगे। क्योंकि हमने आपसे वादा किया है कि खादी-कार्य के साथ हम कोई राजनैतिक कार्य नहीं करेंगे, इसलिए नहीं कि हम राजनैतिक कार्मों से ढरते हैं, या उसे बुरा समकते हैं। ब्रिटिश भारत में तो हम गज्रे-गज्ञे तक राजनैतिक कार्मों में हवे हुए हैं, मैं खुद कार्य-समिति का सदस्य हूं। परन्तु देशो रियासतों में हम अभी राजनैतिक काम नहीं करना चाहते और वह भी खादी या किसी नूसरे काम की आह में तो हरगिज़ नहीं।'

'आप तो बडे होशियार लोग हैं। पहले खादी-काम के जरिये अपना संगठन दर कर लेंगे, पीछे एक दिन घोषणा कर देंगे कि अब हम राज-नैतिक काम शुरू करते हैं, तो हम आपका क्या कर लेंगे ?'

'हां, जरूर ऐसा हो सकता है; पर खादी की आह में हम ऐसा हरिंगज नहीं करते, न करेंगे। इतना ही हमारा वादा आपसे है। आगे यदि हमारा हरादा बद्बेगा तो पहले आपको उसकी सूचना दे देंगे व फिर कोई दूसरा या राजनैतिक काम करेंगे।'

'लेकिन उस अवस्था में आपके काम को बन्द कर देना, या आपके अमान को वहां से हटा देना हमारे लिए बहुत सुरिकल होगा; तो हम अभी से क्यों आपकी जह जमने दें ?'

'हां, पर जढ न जमने देना तो आपके हाथ में नहीं है । जब हम

यह वादा करते हैं कि खादी का ही काम करेंगे, उसकी आद में राजनैतिक काम न करेंगे, तब आप खादी-काम को रोक भी कैसे सकते हैं ? और रोकेंगे तो आप ही की बदनामी होगी कि खादी जैसे गरीबों की सेवा करने वाजे रचनात्मक काम को भी ये रोकते हैं। जनता की सेवा भी नहीं करने देना चाहते।

'अव रहा यह कि खादी का काम जमनेपर हम जरूर राजनैतिक काम कर सकते हैं और बदि हमारा दल-बल मजबूत है और आप बुद्धिमान् होंगे तो हमसे सममौता कर लेंगे। नहीं तो आपकी हमारी मिड़न्त हो जायगी, फिर नतीजा जो भी निकले।'

अन्त में पथिकजी को या राजनैतिक काम करने वालों को खादी-कार्याजय में श्रतिथि-रूप में भी न ठहरावे—यह शर्व राजवाजो ने वापस के की और हम जोग विजोजिया खाना हुए।

वहां जो तहकीकात को गई तो मालूम हुआ कि मेवाइ-राज्य को उन गिरफ्तार श्रदा सादी-कार्यकर्ताओं पर सन्देह करने के कुछ कारया थे। सादी-संचालक को कार्यकर्ताओं के सम्बन्ध में अधिक सावधान रहने के जिए कहा गया व मुक्ते बहां तक याद है, बाद में दोनो खादी-कार्यकर्ता छोड़ दिये गये थे।

जब जमनाजाजजी उदयपुर मे थे तमी वहां के किसानों की बन्दो-बस्त सम्बन्धी 'शिकायतें उनके सामने आ चुकी थें। मेवाइ. राज्य ने बिजोजिया के किसानों के साथ हुए अपने समकौते के अनुसार वहां बन्दोबस्त कराया जिसमे किसानों को शिकायत हुई कि जगन बढ गया। अतः उन्होंने जगान कम करने या फिर से बन्दोबस्त करने की मांग पेश की थी, और उसके मंजूर न होने की अवस्था में राजस्थान-सेवा-संघ के मित्रो की सजाह से विरोध-स्वरूप सारी जमीन का इस्तीफा पेश कर दिया था, व वह मंजूर भी हो चुका था। किसानों को व उनके सजाहकारों की यह आशा नहीं थी कि अञ्वल तो राज इस्तीफे मंजूर कर लेगा, और यदि कर भी ले तो जमीन जोतने-बोने के लिए इसरे जोग तैयार न होंगे। वहां की किसान-पंचायत के संगठन पर उनका पूरा विश्वास था। पर अन्त मे यह चाल फंस गई व किसानों ने चाहा कि जमनालालजी अपने प्रभाव-बल से इस समस्या को इल करा दे। इधर राज्य के तत्कालीन रेविन्यू मेम्बर मि॰ ट्रेंच भी, जिन्होंने बिजोलिया में बन्दोबस्त कराया था, चिन्तित थे कि प्रजा में किसी तरह शान्ति हो और उन्होंने भी जमना- खालजी से कहा था कि आप विजोलिया जाते है सो किसानों के प्ररन को भी समक लें व उन्हें शान्त करने का उपाय करे।

जमनाबालनी की परिमाषा के अनुसार यह राजनैतिक प्रश्न था। भतः उसमे वे मध्यस्य की स्थिति रसकर उसे सुलमा अकते थे। इस यात्रा में विजोतिया का वस्त्र-स्वावतम्बन-कार्यं जो मैंने देखा तो उसपर सुग्ध हो गया। मैंने जमनालालजी से कहा-सच्चा काम इसी लाइन पर हो सकता है। उत्पत्ति-विक्री वाला काम यो ही है, यह हम देश-सेवकों को उल्हा बनिया-मनोवृत्ति का बनाता है । वे इस बात के तो कायतः ये कि वस्त्र-स्वावलम्बन ही असली खादी-कार्य है; परन्तु एक तो इसके बिए गांव में रहकर काम करने वाले त्यागी सेवक नहीं मिलते, दूसरे किसानो से खुद काम करवा लेना बढ़ा कठिन है। अतः वे इसे बहुत श्रम व समय-साध्य काम समकते थे। इसी समय मैने 'वस्त्र-स्वावलम्बन बनाम उत्पत्ति-बिक्री' नामक एक लेख तैयार करके पूज्य बापूजी की भेजा जिसमे वस्त्र-स्वावलम्बन की महत्ता व उत्पत्ति-विक्री वाली खादी की कमियां बतलाई गई थीं। बापू ने कहा-वस्त्र-स्वावलम्बन की महत्ता वाजा भाग कुापना सुनासिब होगा; उत्पत्ति-बिक्री की कमियों वाला छापने से हानि होगी । लोग वस्त्र-स्वावलम्बन तो अपनावेगे नही, उत्पत्ति-विक्री से अलबत्ता पराङ्गुख हो नायंगे । आज (१६४१) में नापूली चिल्ला-चिल्ला कर कहने लगे हैं कि उत्पत्ति-विकी बन्द हो जाय तो मुक्ते रंज नहीं। वस्त्र-स्वावक्तम्बी एक भी ब्यक्ति होगा तो मैं उसे लेकर नाचूंगा। मेरे जी में पहले भी श्राया करता था, व श्रव भी श्राता है कि उसी समय यदि बापूजी को किसी तरह यह जंच जाता तो वास्तविक खादी की श्रोर

देश ने यहुत प्रगति कर ली होती । परन्तु काम के होने का लब समय श्राता है, तभी होता है। यापूजी को जंचने के लिए श्राज की घटनाएं य परिस्थिति श्रनुकूल हुईं। जो हो, विजोलिया वस्त्र-स्वावलम्बन के महान् प्रथम प्रयोग य प्रयत्न के रूप में खादी-हतिहास में श्रमर रहेगा। इसमें वहां की जिस पंचायत के संगठन से बहुत श्रनुकूलता पैदा हुई वह भी राजस्थान के किसानों में राजनैतिक जागृति व निःशस्त्र लढ़ाई के दितिहास में श्रमर रहेगो। इसका वर्णन श्रगले प्रकरणों में।

#### : 38:

## बिजोलिया की समस्या

जब मैं राजस्थान से काने जगा तो मैंने अपने मन से यह हिसाब सगाया था कि कितना काम हो जाने पर अपना कार्य सफल या समाप्त मानू गा। वास्तव में सफलता या असफलता या समाप्ति का ऐसा हिसाब जगाना बड़ा कठिन है। जिसे आप सफलता मान खेते हैं उसे दूसरे और ही कुछ समसते हैं व जिसे आपने समाप्ति मान ली है, उसे दूसरे आरम्म भी नहीं मानते । इसके श्रलावा भी सफलता-समाप्ति श्रादि की सीमाएँ हैं। जिन परिस्थितियों में हमने विचार किया था, वे बदक जाती हैं। ख़द हमने जिस जवस्था में संकल्प किये होते हैं. वह भी वैसी नहीं रहतीं। जिन साधनों का इमने हिसाब जगाया था, उनमे भी बहुत कमो-बेशी होनाती है। देवी कारणो का तो कोई भाजतक हिसाब सगा भी नही पाया। इतनी श्रनिश्चित श्रवस्थाओं में या तो ऐसा हिसाब त्रगाना मनुष्य की मुर्खंता ही है. या बहुत मोटा व श्रानिश्चित जैसा हिसाब केवल अपने सन्तोष या मार्ग-दर्शन के लिए बनाया जा सकता है, दूसरों को सन्तोष देने के खिए नहीं । श्रतः जहां सफलता का दिंदोरा दुनिया में पीटना निरर्थंक है. क्योंकि वह केवल आत्म-सन्तोष की वस्त है, वहां दुनिया, जिसे श्रसफलता कहती है उससे निराश, दुखी, हतोत्साह या दुनिया के प्रति अनुदार होने की भी आवश्यकता नहीं है। मनुष्य जो हिसाव जगाता है. वह सच पुछिए तो अपने जिए जगाता है, अतः श्रपनी सफलता-असफलता का उत्तर, यदि वह सही-सही मिल सकता हो तो खुद श्रपने श्रन्दर से ही मांगना चाहिए। दुनिया तो श्रास्तिर कपरी बातों को देखती है, कपरी परिवर्तन, सुधार-विगाइ, उन्नति-श्रवनति का लेखा वह रख सकती है. खेकिन श्रापमें भीतरी क्या हानि-लाभ हश्रा है, श्रापको मानसिक, बाद्धिक, नैतिक, श्रार्थिक क्या लाम-हानि हुई है. मफलता-ग्रसफलता मिली है, इसका श्रन्टान सहसा उसे नहीं हो सकता। लेकिन भापको, यदि भाप भाष्य-निरीत्त्वण के भ्रम्यासी है, एक माधक, मिपाही, शिष्य या विद्यार्थी का-सा जीवन धापने भ्रपना मान या बना रमा है, जरूर उसका ज्ञान व अनुभव हो सकता है। यों भी आज नहीं तो कल संसार को बाखिर वही वात माननी होगा जो मेरे दिल में से डठी है, क्योंकि वैसा ही मेरा सतत प्रयत्न रहेगा और बहुत-कुछ वैसा ही ब्रसर ममाज या संसार में उसका दीख पहेगा। जो हो। मैंने ब्रपनी इंसियत एक माचक या सिपाही की--ग्राम्मिक जगत का साधक, राष्ट्रीय जगन का सिपाही-सानी है, श्रतः मैंने एक सिपाही के नाते यह श्रंदाज वांधा था कि यदि १०० अच्छे कार्यकर्ता शांधीवादी राजस्थान में वन जायं. १०० श्रव्ही पुस्तकें यस्ता मंडल से निकल जांय, 'मालव-मयूर' स्वावलम्बी हो जाय, खादी की जितनी उत्पत्ति राजस्थान में होती है, वह वहां विकने लगने जाय, इतनी राजनीतिक जागृति प्रान्त में हो जाय कि कांग्रेस का श्रविवेशन हो सके व पूज्य वापू का एक दौरा राजस्थान में कराया जा नके तो अपना राजस्यान आना सफल हो जायगा । आसिक-माधक के नाते सत्य व श्रहिंमा की ही माधना मैंने श्रपने सामने रखी थी। धव तो कुछ समय से भ्रद्वेत-साधना भी उसमें खुड़ गई है। श्रहिंमा में भैंने यह श्रादर्श सामने रखा था कि हो प. क्रोध व श्रतिहिंसा का भाव भी मन में न पैटा हो। द्वेष का अभाव तो मैं पहले से ही श्रपने श्रन्ट्र श्रनुमन करता है; परन्तु क्रोध बरूर श्रा जाता श्र. श्रव मी महाहट बात-बात मौके पर व बात-बात व्यक्तियों के सामने था ही जाती है। श्रतः मैंने मामान्यतः श्रव यह परीचा अपनी अहिंसा-प्रगति की मानी है कि उन श्रवसरों व उन न्यक्तियों के संपर्क या सहवाम में

जब महाहट भी न आवे तब समक लूंगा कि अहिंसा में ठीक प्रगति हुई है। द्वेष के लिए मैंने एक मित्र को अपने सामने रखा है, जब ने यह मानने लग जानेंगे कि मैं उनका मित्र ही हूं, तब मैं समक लूंगा कि मेरे मन में से द्वेष सचमुच हटा हुआ है। जब मुक्त पर कोई हमला या प्रहार करता है, कहु या तीव्र आलोचना करता है, नीयत को लुरा बताने लगता है, किसी की चुगली या निन्दा मेरे सामने करता है, तो मुक्ते एक दम तैश आजाता है, उसमें कुछ लुरा-मला मले ही कह बैठता हूं; परन्तु इसके लिए प्रतिहिसा की, सामने वाले को दुःख या कष्ट पहुंचाने या दयब देने की इच्छा नहीं होती। कुछ तो पहले से ही ऐसे संस्कार हैं, व बाद को अहिंसा की साधना ने बुद्धिपूर्वक इस लरानी से बचना सिखाया है।

सत्य की साधना में मैंने मुंह से व विवाद में भी मूठ न निकलते देने का आदर्श सामने रखा है। जो मन में हो वही कहें, जो कहें वही करें—इसका भी ध्यान रखा है। परन्तु मन या बुद्धि जो जानती है, जो समकती है, उसे क्यों-का-त्यों कहने और ढंके की चोट कहने की हिम्मत अभी नहीं आई है। आचरण में भी बहुत बार शिथिखता आ जाती है व च्युति के अवसर भी आ जाते हैं। अह त-सिद्धि तो सत्य व अहिंसाकी पूर्ण साधना का ही फला है—उसे प्रत्यन्त रूप से सामने रख लेने से एक आध्यात्मिक सत्य या आदर्श हृद्य में सदैव जावत रहने खगता है।

जहां तक सिपाही की स्थिति वाले कार्यक्रम से सम्बन्ध है, अभीतक सभी मदें अधूरी हैं और उसकी पूर्ति के लिए काफी अवास की आवश्य-कता है। इसी घुन व प्रयास में मैंने अपना स्वास्थ्य खोया है, कुछ मित्रों को नाराज किया है, जिनकी यह शिकायत है कि अपनी आयु के अच्छे से अच्छे दिन खोकर मो मैंने यहां अपनी मट्टी पलीद करवाई है,परन्तु इस हानि के बावजूद सुके अपनी अन्तरातमा में बहुत सन्तोष है कि मैं अपने लक्ष्य से व तो हिगा ही हूं, न यका या हारा ही हूं। इसका कारण यह है कि मैं अपने दर कार्य के अन्त में यह हिसाब लगाता हूं कि इस में मैंने

क्या खोया व क्या कमाया ? कमाई में भी मैं नैविक व आध्यात्मिक कमाई को ज्यादा महत्त्व देवा हूं। यही कारण है जो मैं कभी-कभी नैविक व आध्यात्मिक दृष्टि से व्यावहारिक कार्यों की उपेचा कर जाता हूं और मित्रों से 'मूर्खेता' का प्रमाण-पत्र प्राप्त कर लेता हूं। चूं कि मेरा सच्चा सासु-दायिक सेवा-जीवन राजस्थान में आने के समय से ही शुरू होता है, मैंने यह ठीक सममा कि मैं अपने तत्सम्बन्धी आद्र्श का चित्र भी पाठकों के सामने रख दूं जिससे वे यहां की घटनाओं व कार्याविलियों को उसके प्रकाश में देख व समम सकें।

विजोतिया जाने पर जहां बस्त्र-स्वावलम्बन-कार्य ने सुक्ते आकर्षित किया, तहां, वहां की किसान-पंचायत व उसके स्थानिक सलाहकार श्री माण्यिकलालजी वर्मा ने भी आकर्षित किया। विजोतिया वास्तव में ही भाग्यवती मूमि है। परमार वंश के रावजी का शासन वहां है। पथिकजी जैसे कान्तिकारी मावनाओं वाले पुरुषार्थी वहां पहुंचे। उनके त्यागशील देश-मक्त मित्रों व साथियों ने उसे जगाया व पंचायत की स्थापना हारा संगठित किया। किर ठिकाने के लोगो व श्रववावों के लिए वही लढ़ाई लखो, जिसमें बहुत कामयावी हुई। उसके वाद श्री जेठालाल माई जैसे सेवा-मावी प्रण्वीर वहां पहुंचे, माणिकलालजी जैसे सच्चे सेवक व नेता वहाँ उत्पन्न हुए, जमनालालजी जैसे प्रतापी नेता ने उसे अपनाया, ये सब उसके माग्यशाली होने के ही लक्ष्य हैं। इस यात्रा में मैंने किसान-पंचायत व किसानों की वर्चमान समस्या का भी थोड़ा श्रध्ययन कर लिया। हमारी यही यात्रा निमित्त वनी है श्रागे किसान-पंचायत से मेरा सम्बन्ध स्थापित करने में।

जब किसानों ने देखा व पथिकजी ने भी श्रनुभव किया कि पंचायत की शीति-नीति में परिवर्तन हुए विना यह समस्या हल नहीं हो सकती, तब किसान-पंचायत की श्रोर से जमनालालजी के सामने यह समस्या हल के लिए रसी गई। उन्होंने कहा, यदि पंचायत मांधी-नीति पर चलना चाहे तो में दिलचस्पी ले सकता हूं श्रीर तभी इसका हल मेरे द्वारा निकल भी सकता है। पंचायत ने इस स्थिति को मंजूर किया, पथिकजी ने खुद पंचायत की अपना इस्तीफा भेजा व पंचायत की इच्छा तथा जमनाखालजी की सलाह से मेरा नाम पंचायत के सलाहकार की जगह रखा गया। तब मैंने जाकर नहीं सारे प्रश्न का अच्छी तरह अध्ययन किया व फिर राज्य से समफौते का प्रयत्न किया। निरचय ही जमना-लालजी इसमें मेरे पथ-प्रदर्शक रहे। जब तक वे जीवित रहे, राजस्थान में उन्हें ही मैंने अपना पथ-प्रदर्शक माना था। अब भी उनकी आत्मा से प्ररेखा व उनके जीवन-कार्यों से प्रकाश पाता रहता हूं। जहां नैतिक व सैदांतिक विषयों में पूज्य बापूजी मेरे पथ-दर्शक हैं तहां ज्यावहारिक समस्याधी में जमनालाजजी पथ-प्रदर्शक रहे हैं।

विजोतिया बद्यपुर राज्य का ठिकाना है। जागीर नहीं, पहले स्वतंत्र राज्य या, पीछे बद्यपुर में शामिल कर तिया गया। नीमच स्टेशन (मालवा) से कोई ११ मील पूर्व की श्रोर 'ऊपर माल' नामक पठार पर वसा हुआ है। इसकी आवादी ११००० के लगभग है जिसमें १०,००० से ऊपर किसान हैं। लगान के शलावा कई तरह की लगभग ८० किसम की, वेजा जागें इन पर लगती थी। यों तो किसान लोग असें से अपनी तकलीफें मिटाने की कोशिश कर रहे थे। परन्तु श्री पथिकजी ने जाकर उनमें जागृति व ठोस संगठन किया। कोई श्राठ वर्ष के आंदोलन श्रीर चार वर्ष के सत्याग्रह (लगान बन्दी) के बाद ७ फरवरी १६२२ को राजपूताना के ए० जी० जी० मि० हालैयह के रोवरू ठिकाने व किसानों के वीच एक सममौता हुआ, और दूसरी कई शर्ते तय पाई, कई लागे उठा दी गई।

इस सममीते से यह तय पाया था कि नया बन्दोबस्त १ अक्टूबर, १६२२ में शुरू होजाय। इससे पहले 'लाटा-कृता' (भर्यात् पेदावार का एक श्रंश, जो प्रतिवर्ष तय हो जाया करता था) का रिवाज था। इस शर्त के श्रनुसार मेत्राड-राज्य के बंदोबस्त के हाकिम मि० ट्रेंच को देख-रेख में बंदोबस्त हुआ। उसमे किसानो को आम तौर पर यह शिकायत रही कि जमीन पर खासकर माख (Non-irrigated) जमीन पर खगान वदा दिया गया। उनका कहना था कि ११२२ के फैसले के बाद खगान ४२,१४५) जिया जाता था। सो नथे बंदोबस्त में वह ४३,२४७) होगया। अर्थात् १०,२१२ की वृद्धि हुई। किसानों को इस बढती की खास शिकायत थी। दूसरे 'छुट्ट द' नामक एक जाग किसानों को देना पहता था। बिजौजिया के रावजी उदयपुर रियासत को जो कर देते हैं वह ठिकाने की आमदनी का छठा हिस्सा होता है, इसिबए 'छुट्ट द' कहलाता है। ११२२ के फैसले की शर्त के अनुसार वह २,२२४ रु० जिया जाना चाहिए, परन्तु बंदोबस्त के बाद वह १,९६०) अर्थात् की आमा रुपया कर दिया गया। किसानों की मांग थी कि वह कम किया जाय और समस्तीत के अनुसार खगान में शामिक कर दिया जाय, अलग न किया जाय।

१६२२ के फैसले के बाद दो-एक साल फसलें गत्न गई थीं, किसान उनकी माफी चाहते थे। सरकार ने लगान स्थगित कर दिया था, माफ नहीं किया था।

समसौते के अनुसार ३०) मासिक जो किसान-पञ्चायत को मिसना 'बाहिए था, वह बंद कर दिया गया ।

वंदोबस्त संवत् १६८६ में हुआ। तगान-वृद्धि के कारण किसान पट बेना नहीं चाहते थे। राजवालों ने कहा—यह खिलाफ कात्न है, पट बेकर अपना उझ करो। तद्नुसार उन्होंने दरख्वास्ते दीं और अपना आमदनी-खर्च का हिसाब भी पेश किया। कोटा की रेट स्वीकार्र करने की उन्होंने इच्छा प्रदर्शित की। कोटा में जिस जमीन का रेट ६) बीघा थी उसीका विजोबिया मे ८) बीघा खगाया गया था। कोटा बिजोलिया का पड़ौसी राज्य है। पर राज्य में उनकी सुनवाई नहीं हुई। तब किसानों ने खगान-वृद्धि तथा दूसरी तमाम शिकायतों के विरोध में उनके तत्कालीन सलाहकार श्री पथिकजी की सलाह से, उन शिकायतों के दूर होने तक, माल खमीन का इस्तीफा देहिया। इस्तीफा पेश करने के समय ट्रेंच साहब ने किसानों से कहा था कि तुम ऐसा मत करो, जमीनें फिर वापिस नहीं मिलेंगी। महकमे खास मे अपील करो, उसे बंदोवसा बदलने का अधिकार है। पर किसानों को उनके आरवासन पर मरोसा न हुआ। माल जमीन कुल ८०,००० बीवे थी जिसमें ६०,००० बीवे का इस्तीफा दे दिया गया था। ३८६५ किसानों ने इस्तीफे दिये। राज ने इस्तीफे मंजूर कर लिये और दूसरे छोगों से जमीनें जुतवाने की कोशिशें कीं। कहीं जालच और कहीं अमकी व सख्ती के बल पर कुछ जमीनें राज ने दूसरों को दे दीं और कुछ का तो पहा भी कर दिया। पहा करा जेने वालों मे विशेषतः राज-कर्मचारी, महाजन, और बलाई (हरिजन) लोग थे।

जब जमनाकालजी बिजोक्तिया गये तो ट्रेच साहब ने उनसे कहा था कि बिजोक्तिया के इस मगड़े में दिलचस्पी लेकर आप इसे मिटवा हैं। उन्होंने उनके सामने अपनी यह नीति स्पष्ट की थी कि यदि अधिकारी व किसान दोनों चाहें तो अमे दिलचस्पी लेने मे कोई आपित नहीं है। किसानों ने भी उनकी सहायका चाही व किसान-पंचायत ने वाद में अमे जोर देकर बिखा भी कि हमें इस समय आपकी मदद की सक़्त करूरत है। तब श्री जमनाजालजी की सकाह से मैं बिजोक्तिया गया व महसूस किया कि यदि किसानों की इस समय सहायता न की गई तो उनका पंचायत का सहकन भी दूर जायगा व खोग निराश हो जायंगे। कोई उपाय न देख वे एक बार सत्याग्रह कर डाखने की सोच रहे थे। जब पंचायत ने अमे वाजावता अपना सखाहकार चुन जिया व राज को भी इसकी इत्तवा दे दी तो मैंने उन्हें सजाह दो कि अधिकारियों से मिलजुल कर पहले सममौते का यत्न करना चाहिए व तयतक सत्याग्रह या जगानवंदी की वात स्थिगत कर देनी चाहिए।

फिर मैं ठिकाने के रावजी, कामदार तथा मेवाड़ राज्य के वंदोवस्त हाकिम मि॰ ट्रेंच से मिला। ट्रेंच साहब से मेरा परिचय नहीं था। जमनालाजजी ने उदयपुर में चलते-चलते यों ही नाममात्र का परिचय कराया था। मैं जब उदयपुर पहुंचा तो श्रीमोहनसिंहजी मेहता मिलने श्राये, जो उस समय ट्रेंच साहब के सहायक श्रिषकारी थे। उन्होंने पूछा-ट्रेंचसाहब से श्रापका परिचय है ! मैंने कहा—'नहीं के बराबर'। उन्होंने कहा—मेरी स्थिति बड़ी नाजुक है, मैं उन्हींके सहायक पद पर हूं। मैंने कहा, श्रापसे जिक्र निकल पड़े तो इतना जरूर कह दीजिए कि गांधीबादी हैं। श्रीर उन्हींकी पद्धति पर देशी-राज्यों में काम करने के हामी हैं। जमनालालजी के शादमी हैं, यह भी ठीक समसे तो कह दीजिए।

मुक्ते विजोत्तिया के कार्यकर्ताओं व किसानों के मुक्तियाओं ने कह रखा था कि ट्रेंच साहब का भरोसा नहीं। आप बो कुछ वात करें वह पक्की करें—ऐसा न हो कि पीड़े घोखा होजाय। हम मुगद चुके हैं।

रूँच साहब बड़ी अच्छी तरह मिले। मैंने उन्हें बताया कि किस तरह किसान-पंचायत की रीति-नीति में परिवर्णन होगया है, वह अब महात्माजी की जाइन पर चल रही है। मैं उनका बाजान्या सलाहकार हूं, आपसे जो कुछ तय हो जायगा उसे उससे मनवा सक्गा, ऐसी स्थिति में हूं। वे सब तरह से निराग्ध होकर फिर सत्याग्रह की सोच रहे हैं। मैंने उन्हें समन्ताया है कि महात्माजी का तरीका यह है कि पहले सम-मौते का हर तरह अयत्न कर लेना चाहिए, जब सम्मानपूर्ण समन्तीता किसी तरह सम्भवनीय न हो तब और तमी सत्याग्रह का अवलम्बन करना चाहिए। यद्यपि उन्हें अब समन्तीते की भी कोई आशा नहीं रही है तो भी उन्होंने मुक्ते एक मौका देने का निरचय किया है जिसके फल-स्वरूप मैं आपसे मित्राने आया हूं। यदि आप वहां शांति चाहते हैं, तो उसके जिए यह अच्छा अवसर है और आप भेरी शांक व प्रभाव का उपयोग वहां शांति-स्थापना में कर सकते हैं।

खुद रावजी व कामदार तो सुलह के पश्च में थे ही, पर मेवाइ-राज्य की अनुमति के विना वे कुड़ नहीं कर सकते थे, अतः मैंने ट्रेंच साहब पर उनकी भावनाएं भी प्रकट कीं व कहा कि अब यदि समसौता न हो पाया तो हसकी जिम्मेदारी मेवाइ-राज्य पर रहेगी। तब ट्रेंच साहब ने कहा— 'हम भी विजोजिया में सुजह चाहते हैं, फिर से उसे तूफान का केन्द्र महीं बनने देना चाहते ।'

'तो मैं भी किसानों की तरफ से आपको आस्वासन देना चाहता हूं कि वे भी तभी सत्याग्रह का अवलम्बन करेंगे जब मैं समसौते के प्रयत्न में हर तरह विफल हो जाऊंगा। मैं भी उनकी तरफ से शांति का ही चैगाम लेकर आपके पास आया हूं।'

धव सममौते की शर्तों पर बातचीत बज्ञी।

### : ३० :

## विजोलिया-समभौता

मैंने किसानों से ज्यादा-से-ज्यादा शतें मांगी व कम-से-कम प्राप्ति पर सन्तोष कर जेने की स्वीकृति के ली थी। उन्होंने कह दिया था कि यदि जमीनें भी सम्मानपूर्वक वापिस मिस्र जायं तो हमें सन्तोष होगा 4 मैंने ग्राधिकतम शतें देंच साहब के सामने रखी—

- (१) जगान चौथाई कर दिया जाय या फिर से बंदीबस्त किया जाय।
  - (२) इसी हिसाव से कसरात व वकायात कर दी जायं।
  - (३) रोली की फसल की छूट १२ ग्राना दी जाय।
- (४) इद्दंद १६२२ के फैसले के अनुसार रहे और वह लगान में शामिल कर दिया जाय, अलहदा न रहे।
  - ( ধ ) बगान व कसरात की क्रूट-बंदोबस्त के शुरूत्रात से दी जाय।
- (६) गलत फसल के लिए, फसल खराब हो तो, आठ आने तक छूट मिलनी थाहिए।
  - ( ७ ) इस्तीफाशुदा जमीने वापिस जौटाई जायं।
- (द) १६२२ के फैसले की जो शर्तें तोड़ी गई है उनकी पूर्ति की जाय।

इसके पहले बातचीत के सिलसिले में ट्रेंच साहब मुक्त से पूछ बैठे— किसानों का मेरे बारे मे क्या कहना है ? मेरे मुंह से हठात् निकल पडा— 'किसान श्रापको धोखेवान समकते हैं। उन्होंने मुक्ते चेतावनी देकर मेजा है कि टेंच साहब मिठ-बोले आदमी हैं. उनके जाल में कहीं फंस मत जाना ।' मेदाह में शायद ही इतना स्पष्ट व खरा जवाब उनको किसी से मिला हो । एक यूरोपियन और फिर ऐसा हाकिम, जिसका मेवाड़ के शासन पर सर्वाधिक प्रभाव हो. उसकी शान में ऐसा कहने की कौन हिम्मत कर सकता था ? उन्होंने शायद इतने साहस की मुमसे उम्मीद भी न की होगी। वह फक होकर मेरा मुंह देखने लगे। तब मैंने सोचा कि इस जवाद से कहीं अपना काम विराद न साय ? मैंने बात संभावने के लिए तरन्त कहा- लेकिन यह तो उनकी राय है। मैंने अभी तक इस पर कोई राय कायम नहीं की है। मैं तो अपने ही अनुभव से किसी के बारे में राय बनाता या विगाडता हूं । मेरा आपसे यह पहली बार ही साबका पढा है। जैसा अनुभव होगा वैसी ही राय बनाऊंगा । आपने पूछा तो मैंने किसानो की राय बता दी। इससे आप यह भी समक सकेंगे कि मेरा काम कितना मुश्किल है और आप ही से उसे सरक बनाने की मैं आशा कर सकता हूं। श्राप जो कुछ कह या कर देगे, मेवाइ में वहीं हो जायगा-ऐसा भी आपके प्रभाव के बारे में मुक्त से उन्हीने कहा है। अतः सारा दारोमदार आप पर ही है, किसानो के हृद्य की जीतंने का भी यह अब्छा अवसर आपके लिए है।'

इससे उनके चेहरे का भाव कुछ बदला। बोले—'मैने तो किसानों को सदा नेक ही सलाह दी है, उनका भला ही चाहा व किया तथा अब भी उनमें शांति ही चाहता हूं। जो भी वालिब मांगे होंगी उन्हें जरूर पूरा कराने की कोशिश करू गा व सही तकलीफ होंगी उन्हें भी दूर करने का उद्योग करू गा। मैंने किसानों को कितना समस्ताया कि इस्तीफा भत दो, महकमे खास में अपील करो, एक दफा बमीन तुम्हारे हाथ से निकल जायगी तो फिर बहुत मुश्किल पडेगी; पर उन्होंने एक ब मानी। उनके सलाहकारों ने उन्हें दुवो दिया। अब कितनी ही जमीन बापी पर दे दी गई—पटा कर दिया गया—लेने वालों ने हमसे कहा कि आप किसानों से दबकर फिर हमसे अमीन झीन लेंगे व उन्हें दिला देंगे। तब

हमने ऊपर से उन्हें और आश्वासन दिया कि नहीं ऐसा हरगिज नहीं होने दिया जायगा। श्रन्न बताओ, वह जमीन कैसे वापिस जी या दी जा सकती है ?'

'उनका इस्तीफा आपने मंजूर कर जिया, यही आपकी सबसे बड़ी गलती थी। आप सोच सकते थे कि किसान इस्तीफा देकर शांत नहीं बैठने वाले हैं। इस्तीफा भी उन्होंने शतों के साथ व विरोध-स्वरूप दिया है। सब तरह से निराश होकर दिया है। आपको चाहिए था कि आप उनकी शिकायतों को दूर करते, बजाय इसके कि इस्तीफा मंजूर कर लेते। पुरतैनी जमीन,जिन पर उनके बाल-बच्चो का सारा दारोमदार है, वे कसे आसानी से छोड़ देंगे! और वे किसान भी मामूली नहीं जड़वेंथे हैं; उनमें अच्छा सद्गठन है, मेवाड-राज्य से टक्कर ले चुके हैं और उसमें कामयाब हुए हैं, हर टक्कर में उन्होंने कुछ-न-कुछ कामयाबी हासिल की है, ऐसी दशा में आपको इस्तीफा मंजूर करने से पहले सो दफा सोच लेना चाहिए था। आपने उन्हें तो समकाया कि जमीन फिर वापिस नहीं मिलेगी पर अपने को भी तो समकाया होता कि कगड़े की जमीन है, देने-सेने वाले सब मुसीबत में पड़ेंगे। अब इस मुसीबत की जिम्मेदारी से आप कैसे बच सकते हैं ? क्या आप मानते हैं कि जमीन दिये बिना किसानों में कभी शांति स्थापित हो सकती है ?'

'नहीं, यह तो मैं भी मानता हूं।'

'तो फिर इसका कोई रास्ता आप ही मजी प्रकार निकाल सकते हैं।'

ग्रुमे अहां तक याद है बिना बापी की जमीन लौटा देने का आश्वासन तो शायद रावजी साहब व उनके कामदार ने भी दे दिया था—
बापी वाली यानी पट्टें वाली जमीन की ही असजी दिक्कत थी। ट्रेंच
साहब ने भी कहा कि बिना बापी को जमीन तुरन्त लौटवा दूंगा। बापी
वाली के बारे में सोचना पढेगा।

बन्दोबस्त वाली शर्व पर उन्होंने कहा—'बन्दोबस्त में कोई गलती नहीं हुई है, तब दुवारा कैसे किया जाय ?' 'तो चार श्राना लगान कम कर दीनिए।'

'इससे राज्य की वौहीन होगी, विना खास कारण के इतना लगान कम भी कैसे किया जाय ?'

'कारण क्या श क्या आप मानते हैं कि किसानों की माली हालत बहुत विगढ नहीं गई है ? जमीन उनके हाथ से निकक गई । कसरात, बाकियात उनके सिर पर हुई है व बढ़ती जाती है । फसल भी तो खराब होती रही, जिसकी छूट उन्हें नहीं मिली—क्या ये कारण लगान में छूट देने के लिए बस नहीं है ? यदि इसमें भी आपको दिक्कत मालूम हो तो फिर से बन्दोबस्त क्यों नहीं करवा देते ? आपकी भी स्थिति अच्छी रहेगी व किसानों को भी सम्तोष हो जायगा।

'जितना रुपया फिर बन्दोबस्त में सर्चे होगा उतना किसानों को क्यों न दिला दिया जाय ?'

'तो फिर स्वान में कमी करा दीकिए। जो अधिक सुविधाननक हो नहीं कर दीकिए। मैं आपकी कठिनाहयों को भी समम सकता हूं 'बौर इसकिए किसी अधिक कठिन बात पर जोर देना नहीं चाहता।'

'अच्छा यदि स्नगान में एक आना कमो करा दी साय व इतना रूपया और तरह से छूट में दिसा दिया जाय जो तीन आना सगान कमी कर देने के बरावर हो तो आपको कोई आपत्ति है ?'

'यदि कुल मिलाकर चार श्राना लगान में छूट हो जाने के बराबर हो जाय तो मैं किसानों को समका सकू गा।'

तव नीचे लिखे अनुसार समकौते की शर्ते तथ पाई । यह दो-तीन बार की मुलाकातों का फल था---

- (१) ठिकाने से किसानों को इस बात का यकीम दिलाया जाय कि १६२२ के फैसले की शर्तें न तोडो जायंगी, और जो टूटो होंगी उन की पूर्ति करा दी जायगी।
  - (२) 'बृद्दंद' लगान में शामिल कर दिया जाय भीर लगान में

एक ज्ञाना की रुपया कसी कर दी जाय और कसरात-बाकियात में ४० की सदी छूट दे दी जाय।

(३) जो जमीन ठिकाने के कन्जे में है वह तुरन्त जीटा दी जाय श्रीर बापी (पक्का पट्टा) पर दी गईं जमीन बापीदारो से खानगी में कह-सुनकर जीटा दी जाय।

इस आखिरी शर्त को पूरा करने की जिम्मेदारी ट्रेच साहव ने ली थी। उन्होंने कहा—'जाब्ते से ये जमीनें नही झीनी जा सकतीं। आप यह तो मानेंगे कि इसे अपने कचनो का पालन करना ही चाहिए। मगर इनमें आपस में सममौता कराके जमोन वापिस दिला दी जायगी।'

'मै भी मानता हूं कि आप जान्ते से उसे वापिस नहीं से सकते, न सेनी भी चाहिए। जो वचन दिया गया है, उसका पासन अवस्य होना चाहिए। हमारा मतकब तो जमीन वापिस मिलने से हैं। जब तक वह वापिस न मिलेगी, न किसानों में शांति रहेगी न बापीदार ही शांति की नींद से सकेंगे। अतः उनकी भी शांति इसी पर निर्भर करतो है कि वे जमीनें उनके असली मालिकों को जौटा दें। यह तो आप जानते ही हैं कि जमीनें प्रलोभन, डांट-धमकी दवाव से इन लोगों को दी गई हैं व इन्होंने ली है।'

'सिकिन वापी के लिए इन्हें नजराना जो देना पढा है।' 'मजराने के बारे में किसानों से समसौता कराया जा सकता है।'' 'तब तो जमीने मिलने में ज्यादा दिक्कत न होगी; फिर भी, अभी तो मुश्किल ही दीखता है।'

'श्रापकी कोशिश पर सब कुछ सुनहिंसर है।'

इसके श्रतुसार श्रीर सब शर्तों का पालन होगया। सिर्फ बापी वाली जमीन रह गई थी। इसका किस्सा लम्बा चला। श्रन्त को १६६१ में किसानों को इसके लिए सत्याग्रह करना पढा। किर मी जमनालालजी ने बीच में पडकर सममौता कराया। उसके बाद श्रमी कोई २-३ साल पहले वे सब अमीनें उन किसानो को मिल पाईं। जान्ते व कान्न से देखा जाय तो जिसका इस्तीफा किसानों ने खुद दे दिया व जिसका पट्टा दूसरो को कर दिया गया उसका वापिस मिलना असंभव ही था। जिसके भी सामने यह केस जाता वही कहता कि किसानों ने बढ़ी भूल की, अब यह जमीन कैसे वापिस मिल सकती है ? जमनालासजी भी यही मानते थे; परन्तु सब इस बात को भी महसूस करते थे कि जिना जमीन मिले किसानों में शान्ति स्थापित नहीं हो सकती। इस असली सच्चाई ने कानून व जाक्ते पर विजय पाई। यदि इस तरह खुद व खुद इस्तीफा दे देने के बजाय किसान लगान देना बन्द कर देते, व जमीन अपने ही कब्जे मे रख लेते तो यह बात इतनी उल्कती नहीं, व उन्हें इतने सन्दे अरसे तक कष्ट न भुगतने पडते।

मेरी समक्त से श्रस्थन्त निराशाजनक परिस्थिति में भी इतनी सफ-जता मिल जाने के नीचे लिखे कारण हैं—

- (१) किसानों की दृढ़ता कि जमीने जल्दी न मिलीं, व बन्दोबस्त-संबंधी कष्ट न दूर हुए तो हम 'सत्याग्रह' करेगे, दृव कर बैठ नहीं जायंगे।
- (२) क्सिन-पंचायत की रीति-नीति में परिवर्तन करके सत्य-नीति का अवलम्बन करना।
- (३) यह इकीकत कि सममीता हुए विना किसानों में शान्ति न होगी—म इसका सत्र पत्त वालों मे एहसास ।
- (४) समकौते की बातचीत के सिक्षसिले में दिखाई गई किसानी की तरफ से एक श्रोर दढ़ता व दूसरी श्रोर सदुभावना की स्पिरिट।

जीवन में संघर्ष व सममौता दोनो के लिए समान स्थान है। सम-भौता जीवन की वृत्ति है व संघर्ष तीवन का नियम है। जब सममौता नहीं हो पाता है तो संघर्ष छिड़ता है। जो सममौते की उपेद्धा करके संघर्ष करता है या करता रहता है वह जीवन से विछुड़ जाता है।

मुके एक विश्वसनीय मित्र ने कहा था कि ट्रेंच साहब का कहना है हरिभाऊ बन्दोबस्त के बारे से तो कम जानकारी रखता है, परन्तु उसकी सञ्चाई का मेरे इद्य पर गहरा श्रसर हुशा है। उसकी सञ्चाई - तकाजा करती है कि किसामों की तरफ से वह जो कुछ कहे पूरा कर दूं।' सुमे उनके इन इशारों में श्राहिंसा की विजय-ध्वनि सुनाई पदती है।

### : 38:

## कांग्रे स में प्रवेश

एक या दो वर्ष के बाद मैं चरखा-संघ से निकलकर 'गांधी-सेवा-संव' में शामिल हो गया। चरखा-संघ के कर्मचारी की हैसियत से मेरा अधिकांश समय खादी-कार्य में ही लगना चाहिए था। परन्तु सस्ता-मंडल, इंदौर, उज्जैन के मजदूर-कार्य, बिजोलिया का किसान-कार्य आदि विविध प्रवृत्तियों में समय जाने लगा। अतः मैं गांधी-सेवा-संघ का सदस्य हो गया।

शायद १६२७ व २८ में एक रोज हृद्दं ही आश्रम में श्री अर्जु नकाल सेठी व श्री दुर्गाप्रसाद आये। सेठीजी शायद प्रान्तीय कांग्रेस कमेटी के मंत्री व दुर्गाप्रसादजी या जो नगर कमेटी के मंत्री या प्रधान थे। सेठीजी ने सुमले कहा, 'उपाध्यायजी, अब तो आप यहाँ जम गये हैं। मगडला, चरला संघ, आश्रम, तथा दूसरी प्रवृत्तियों के द्वारा अपना काम आप जमा रहे हैं। अतः अब कांग्रेस की तरफ भी ध्यान दीजिए। आप चाहें तो हम आपको इसका समापति बना सकते हैं और आपकी सलाह से ही सब काम-काज करेंगे।' सेठीजी के पहले-पहल दर्शन मैंने इंदौर में किये थे जब कि वे मदास की किसी—शायद बेलारी—जेल से छूट कर आये थे और एक बहुत बड़े जल्स के द्वारा उनका स्थागत वहां किया गया था। मैंने बड़े ही भक्ति-भाव से उन्हे प्रशाम किया था और राजस्थान के पहले बीर के दर्शन करके मैं गद्गद् हो गया था। उस समय क्या पता था कि इन्हीं सेठीजी से भिडन्त का मौका आगे जाकर आ जायगा। आज तो

सेठीजी सुके अपनाने के लिए आये थे। सुमपर स्नेह भी रखते थे।
मैंने जवाब दिया—'सुके रचनात्मक काम प्रिय है और उसीमे अपनी
शक्ति लगाना चाहता हूं, व थोड़ी-बहुत लगा भी रहा हूँ। यह भी
कांग्रेस का ही काम है, ऐसा आप मानिए। कांग्रेस-कार्य के दो विभाग
हैं, एक शासनात्मक, दूसरा रचनात्मक; पहले को आप संभाल रहे हैं,
दूसरे को मैं संभाल रहा हूं —ऐसा ही आप समकिए। इससे आपकीहमारी दोनो शक्तियों का सदुपयोग होगा, वे परस्पर-प्रक हो रहेगी।यदि
मैं सीधा कांग्रेस मे आ गया तो आपकी-मेरी शक्तियां टकराती रहेंगी;
क्योंकि आप एक स्वतंत्र नेता हैं, मैं महात्माजी का एक नम्न अनुयायी
व सिपाही। सुके उनके आदर्श, आदेश व नियमों के अनुसार ही काम
करना होना, आप जैसे स्वाधीन नेता के लिए यह संभव नहीं है कि
उनका अनुगमन करें। अतः हमारी आपस में लीचातानी होती रहेगी।
फिर मेरी कोई ऐसी महत्त्वाकांचा भी नही है। अतः आपके प्रस्ताव को
स्वीकार करने में सुके ऐसा लगता है कि सब तस्ह अहित ही होगा।

मगर बाबाजी चाहते थे कि क्यों न कांग्रेस को यहां पुनर्जीवित किया जाय ? मेरे आने से पहले ही वे व राहतजी (श्री चेमानंद 'राहत') एक बार ऐसा उद्योग कर भी चुके थे। इत्तफाकसे,कलकत्ता-कांग्रेस (१६२६) में सेठीजी पर बेजा तौर पर कांग्रेस के टिकट बेचने का आरोप लगा व प्रांतीय तथा अजमेर कांग्रेस कमेटी तोड दी गई और नये चुनाव का आदेश हुआ। इन दिनों में भी कलकत्ता गया हुआ था। वहां एकाएक पुष्कर के श्री सोहनलाल मिले जिन्होंने मुमसे टिकट बेचने का किस्सा बताया व कहा कि पं० जवाहरलालजी पूछते थे कि अब वहां किसके मरोसे कमेटी वन सकती है, तो मैंने आपका नाम ले दिया। मैं बिगड़ा कि 'मुमसे बिना पूछे क्यों मेरा नाम ले दिया। मैं वो ऐसे किसी मगड़े में पड़ना नहीं चाहता। अगर कमेटी ही मुक्ते बेनी होती तो सेठीजी खुद मुक्ते देने आये थे, लेकिन मैंने इन्कार कर दिया। आपने यह अच्छा नहीं किया।'

'मैंने तो प्रांत के हित में को अच्छा सममा वही सुमा दिया।' जैसे ही कमेटी टूटने की स्वय अवमेर पहुंची, यावाली आदि मित्रों ने, मेरे वहां पहुंचने से पहले ही, सुनाव बदना व उसके लिए मुक्ते आगे करने का निश्चय कर लिया। जब मुक्ते मालूम हुआ तो मैंने बावाजी से कहा कि, इसमें मेरी न तो रुचि है, न योग्यता ही ऐसे कामों में पडने की है; अतः मुक्ते हूर रख के ही आप इस काम को चलाइए।

'तो क्या आप इसे अनुचित व बुरा समऋते हैं।'

'नहीं अनुचित व बुरा तो नहीं है; पर मैं इस योग्य अपने की नहीं मानता।'

'तो यदि यह काम बुरा नहीं है, और आपके साथी या मिन्न उसे करना चाहते हैं तो क्या आप उनकी मदद न करेंगे ? यह आपका कर्तव्य नहीं है ?'

'कर्तन्य भी हो सकता है, व मदद भी करनी चाहिए, परन्तु अपनी योग्यता को देखकर ही ।'

'तो इम आपसे सिर्फ इतनी ही मदद चाहते हैं कि आप चुनाव कमेटी के सभापति वन जाइए। इस पर अंकुश रखिए-इससे कोई गलत काम मत होने दीजिए। बाकी काम सब इम स्रोग कर सेगे। आपको विलकुल तकलीफ न होने देंगे।'

'यह तो में वाहर रह कर भी कर सकू 'गा।'

बाबाजी—'नहों, मैं कमेटी में ही व सभी ऐसी बगह जहां से घाए घषिकारी रूप से हमे रोक सकें, घापको चाहता है।'

बाबाजी तो दढ संकल्प कर ही चुके थे। उनका स्नेहाग्रह वोड़ना भी मेरे लिए कठिन था। 'श्रंकुश' वाली बात का महत्त्व भी में समसता था; श्रतः मैंने कहा—

'तो पहले ऐसा को तिए कि अजमेर व व्यावर के सभी सार्वजनिक चेत्र के मित्रों से इस बारे में राय खीतिए कि इम स्थान पर किसे विठाना चाहिए। यदि सबकी राय यह होगी तो मैं सोच्ंगा। लेकिन श्राप लोग मेरा नाम न सुकार्वे । उनकी श्रोर से ही नाम श्राने दी जए ।'

बाबाजी ने इसे स्वीकार कर लिया । मेरा उद्देश यह था कि सार्वजनिक रूप से कोई जिम्मेदारी जेना हो वो वह उसी दशा में ठीक है जब 
श्रिष्ठकांश लोगों के सहयोग की आशा हो । इससे मुक्ते स्थानिक मित्रों 
की रुचि-अरुचि का पता लग सकता था । यदि लोगो की राय न हुई या 
क्षम हुई तो मुक्ते बाबाजी को समकाने का अञ्झा अवसर मिल जायगा । 
बाबाजी ने रिपोर्ट लाकर दी कि इमने ब्यावर, अजमेर के सब मित्रों से 
पूछ लिया । १६ राय आपके व १४ राहतजी के पच में मिलीं । प्रायः सभी 
ने आपका नाम सूचित किया है । तब मैंने सोचा कि यह जिम्मेदारी तो 
कोरी स्थानिक नहीं है, प्रान्तिक है, सभी जगह मेम्बर बनाने होगे व 
बुनाव लढना होगा । प्रान्त भर के सहयोग की आवश्यकता होगी । तो 
मैंने कहा कि सब प्रान्तों से चुने हुए कार्यकर्चा बुला जीजिए, उनकी भी 
राय हुई तो मुक्ते आपके अनुकृत्व सोचने में बल मिलेगा ।

तद्तुसार प्रान्तीय मित्रों की मीटिंग हुई, जयपुर के श्री पाटगीजी क भोपाल के श्री विहलदासजी ने मुक्ते यहां तक दवाया कि यदि ऐसे समय जब कि कांग्रेस का पुनरुद्धार हो रहा है, श्रापके जैसा श्रादमी पीछे हटता है तो हम मानेंगे कि श्राप प्रान्त का हित करने नहीं श्राये हैं, श्राहत चाहते हैं।

इस परिणाम से मैं खुश हुआ। यह पता बग गया कि आम तौर पर जोग मुक्ते चाहते हैं। तब मेरे मन मे यह खयाज आया कि अब 'नाहीं' कहने से बाबाजी आदि मित्र तो नाराज हो ही जायेंगे, शायद जोग यह भी समकने बगें कि यह बढ़ा जिही व अभिमानी भी है। दूसरे यह सोचा कि दूसरी जगह तो बोगों को यह शिकायत है कि जोग हमें सहयोग नहीं देते, विरोध करते हैं, यहां जब हतने मित्र सहयोग देने के लिए तैयार हैं तो उससे जाम न उठाना शायद गजती भी हो और जैसा कि इन मित्रों ने कहा, इससे मान्त का अहित भी हो।

इन भावों के प्रभाव में मैंने मीटिंग में ही बाबाजी से कह दिया-

'में तैयार हूं, आपको बहां विठाना हो वहां विठा दीजिए। मगर एक शर्त है, यदि कोई भी अनैतिक बात हमारी तरफ से हुई तो मैं तुरन्त इस्तीफा दे दूंगा।'

बावाजी ने इसे स्वीकार किया। यह मेरे कांग्रेस में प्रवेश होने की भूमिका है। चुनाव में दो नियमों पर कहाई से अमल करना तय हुआ—सेठीजी की पार्टी के खिलाफ कलकत्ते वाली टिकट वेचने की या टूसरी सार्वजनिक बुराइयों का ही प्रचार संयत साथा में किया जाय, व्यक्तिगत आचेप कतई व हो। अपनी तरफ से कोई कान्नी गलती भी न की जाय।

मुक्ते याद पड़ता है, एक अवसर ऐसा था गया था, जब मुक्ते खबर मिली कि कुछ व्यक्तिगत गंदगी उछाताने की—पर्चे छपाने की—वात हो रही है, हमारी कमेटी में से ही कोई ऐसा प्रयत्न कर रहा है तो मैंने फीरन वावाजी से कहा कि ऐसी वात होगी तो अपने उहराव के अनुसार मैं कमेटी में नहीं रहुंगा।

चुनाव के लिए श्री किव्वई साहव शाये ये। मेरा उनका यह श्रथम ही परिचय था। एक बार सेठीजी की पार्टी की श्रोर से हमारी पार्टी के खिलाफ आई रिपोर्ट उन्होंने सुमे जांच के लिए दी। मैने श्रारचर्य से कहा—'हमारी पार्टी के संबंध में शिकायत, और श्राप सुमे ही उसकी जांच का काम देते हैं। इससे शाकी मित्रों को कैसे सन्तोष होगा ? किसी तीसरे श्रादमी को दीजिए न।'

'मैं जानता हूं कि आप सच्चाई को छिपावेंगे नहीं। आपकी पार्टी की गलती होगी तो आप जरूर अपनी पार्टी के खिलाफ राय दे देंगे। किसी तीसरे आदमी की वनिस्वत मुक्ते आप पर ज्यादा विश्वास है।'

जव चुनाव में हमारी कामयावी हुई तो किदवई साहव ने हम सोगों को सुवारकवादी दी थी। तब मैंने कहा—'सुके इस जीत पर खुशी नहीं है। यह वोटों की जीत है, कासूनी जीत है; नैतिक विजय नहीं है।'

चुनाव में भेरा नाम शान्तीय कांग्रेस कमेटी के प्रधान मंत्री की जगह

रखा गया था। मैंने सिर्फ साज-भर के लिए यह पद स्वीकार किया था, परन्तु वाद में, इसी साल सत्याग्रह का दौर चल निकला जो १६३६ तक चला। सत्याग्रह के बीच में ऐसी जिम्मेदारी को छोड़ देना सुके अपनी स्पिरिट के खिलाफ मालूम हुआ। मेरा नियम यह है—जन किट-नाई, जोखिम, निन्दा का अवसर हो तो आगे, व मान-सम्मान, वहाई का हो तो पीछे रहना चाहिए। सत्याग्रह स्थगित होने के बाद मैं कांग्रेस के पद से हट गया। सिर्फ विचिन्न परिस्थितियों में एक अपनाद करना पड़ा था।

### : ३२ :

### स्मरग्रीय घटना

१६२६ के विसम्बर के महीने में इसने कांग्रेस-कमेटी का चार्ज लिया व १६३० की २६ जनवरी को प्रथम स्वाधीनता-दिवस मनाना या नये सिरे से नई कमेटी की प्रतिष्ठा जमानी थी। अजमेर में आर्य-समाज के चार्षिकोत्सव के सिवा सार्वजनिक चन्दा बन्द हो गया था। सार्वजनिक कार्यकर्ताओं के प्रति लोगों की श्रश्रद्धा किस गहराई तक पहुंच चुकी थी, इसका अन्दाज सुक्ते गुजरात बाढ के चन्दे के समय हुआ। श्री मणिलाल कोठारी उन दिनों मुक्ते चलते-चलते कह गये कि गुजरात बाढ के पीड़ियाँ के लिए भी कुछ करना। मैंने सहज भाव से 'हां' कर जी। जब अजसेर के मित्रों से बातचीत की तो पता चला कि बहां तो चन्दा सुरिकल है। लोगों का विश्वास ही सार्वजनिक कार्यकर्ताओं पर से उठ गया है। पर सहायता तो मेजनी थी, क्योंकि वादा कर बुका था। तव श्री दुर्गाप्रसादजी ने तजनीज सुकाई कि कमेटी के संयोजक आप वर्ने, खजांची वैद्यराज रामचन्द्रजी बनें, तो चन्दा भन्ने ही हो सके । फिर जितना रूपया रोज मिले उतना उसी दिन सरदार पटेल को भेज दिया जाय व दूसरे दिन सुवह दानदावाओं की सुची व रुपये भेजने का बीमा या मनीग्रार्टर नम्बर छापकर पत्रिका निकाली जाय तो लोगों का विश्वास जस सकता है। ऐसा ही किया गया। तब जाकर कोई २०००) रू० व कपडा श्रादि वहाँ भेजा जा सका। इसी तरह सादी-फेरी के सिलसिले में जब इंदौर गया था तब वहां एक खादी-भंडार कायम करने के लिए रुपये एकन्न करने बना तो ब्यापारी समाज के जोगों ने कहा-अजमेर के नाम पर एक पैसा भी चन्दा हम लोग नहीं देंगे। तिलक-स्वराज्य कोष के खिए कोई ४००००) इन्दौर से गये जिसका एक पैसा भी यहां नहीं भेजा गया, जनकि 🖁 यहां मिलना व खर्च होना चाहिए था। बेकिन श्राप खादी के खिए श्राये हैं तो श्रापको इनकार नहीं कर सकते । इसी तरह जब २६ जनवरी मनाने की ज्यवस्था के सिलसिले में हम प्रथम बार केकड़ी गये तो वहां के क्षोगों ने भी कहा कि चंदे का तो हमें बढ़ा कटु श्रनुभव हुश्रा है। प्रजमेर के जिये यहां से एक पैसा नहीं मिलेगा। तन मैंने जोगों को समसाया कि धजमेर से तो मैं ख़ुद भी पैसा मांगने धाऊं तो भ्राप मत दीजिएगा---सेकिन यहां के कामों के लिए पैसा इकट्टा करके आपके विश्वास-पात्र लोगों के पास यहीं रखिए व यहीं खर्च कीजिए । श्रापको चाहिए तो अजमेर से उल्टा पैसा में यहां भिजवाता रहंगा। और दः मास सक केकड़ी की कमेटी के बिए अजमेर से रुपया मिजवाता भी रहा। ऐसे अश्रदा व भविरवास के वातावरण में काम करना था। परन्तु परमात्मा की कृपा व महात्माजी के आशीर्वाद से. जब नई कमेटी बनी तो जीगों का उसपर विश्वास जसने जागा व भाशाएं भी बढ़ने जगीं। चुनांचे भजमेर, केकड़ी ब्यावर व श्रन्थ जगह भी स्वाधीनता-दिवस धूमधाम से मनाया गया।

इसके दो ही महीने बाद नमक सत्याग्रह का कार्यक्रम देश के सम्मुख आगया। मैं प्रथम डिक्टेटर बनाया गया। पिछ्ना हुआ व देशी-राज्यों से घिरा प्रांत होने के कारण मैंने सोचा कि कम-से-कम १०००) मासिक रुपया व १०० स्वयं-सेवक मिल जाने पर—जिससे कम-से-कम १ साल तक तो लडाई चालू रह सके—यहां सत्याग्रह चालू करना चाहिए। भले ही शुरू करने में हमें कुछ दिन की देरी क्यों न खग जाय। साल-भर के लिए रुपयों का इंतनाम कर चुका था। पर स्वयं-सेवकों के २१० नाम ही आये थे; तब हमने तलवील की कि ६ अप्रैल को स्वयं-सेवकों की दो टोलियां पैदल प्रचार के लिए मिन्न-मिन्न दिशाओं में अजमेर से निकर्ले। पहली दुकडी श्री नित्यानंदली मागर—भूतपूर्व कमांहर हुन चीफ, बूंदी राज्य—के नेतृत्व से ज्यावर जाने वाली थी। उसकी विदाई देने के लिए १ श्रप्ते वा १६३० की शाम को शाम समा होने वाली थी। मैं विदाई का माध्या देने के लिए समा के मैदान में घुसा ही था कि माई वैजनाथजी ने कहा—'दा साहब, नागरजी ने तो कल जाने से इन्कार कर दिया! और समा की तो वैयारी हो गई। शापकी ही इंतजारी हो रही हैं।' मुक्त पर मानो किसी ने वल गिरा दिया। मन में कहा—यह तो ऐन वक्त पर बड़ा घोखा दिया। कोघ तो इतना शाया कि नागरजी सामने मिल जार्य और मैं हिंसावादी होत तो गोली से उड़ा हूं। इस विषम परिस्थित से मेरी आंखो में आंस् अंख ख़ल जाये। यह देखकर वैजनायजी ने कहा—'पर शाप चिन्ता क्यों करते हैं, मेरी टुकडी चली जायगी।' मैंने मन में यही सोचा था और खुद उन्होंने ही यह प्रस्ताव रख दिया। मेरे इदय में उस दिन वैजनाथजी का जो मूल्य वदा उसकी शांफना कठिन है। ऐसे साथी को पाकर मेरी जाती फूली न समाई। मैंने कहा—तो अपने शादमियों को इकटा कर लीजिए—कळ् तो सभा में भी शाये ही होंगे। मैं शापकी टुकड़ी को विदाई दे देता हूं।

विदाई के बाद कोई रात को १० वर्च सत्याग्रह कैम्प में मैने नागरजी को बुलाया व उनसे बदी शांति व सद्भाव से पूछा—'भ्रापने कल जाने से इन्कार क्यों कर दिया श' मैंने मन में निश्यच कर लिया था कि नागरजी को पहले पूर्ण सन्तीय देकर फिर उनसे आज की अवज्ञा का जवाव-तलव करू गा। उनके जैसा आदमी विना किसी बद्दे कारण के ऐन मौके पर इन्कार नहीं कर सकता। अतः पहले मैंने उनके दिल को टटोलना मुना-सिव संममा। यही मुक्ते इस समस्या को श्राहंसात्मक रीति से इल करने का मार्ग स्मा। श्राहंसात्मक अनुशासन मुक्यतः अन्दर से विकसित किया जाता है। में चाहता तो इसी बात पर उन्हें स्वयं-सेवक दल से हटा सकता था; परन्तु मैंने कोरे उपरी अनुशासन को महत्त्व न देकर उसकी वह तक पहुंचना व उसका श्रसली उपाय करने का निश्चय किया। उन्होंने कहा—'मुक्ते कुछ ऐसा सगा कि यहां सत्याग्रह की तैयारी

ढीली-ढाली है। श्रापकी मंशा सत्याग्रह चालू करने की नहीं है, ऐसा भी सुना। लोगों ने यह भी कहा कि श्राप कमजोर श्रादमी हैं, कोई-न-कोई बहाना निकालकर सत्याग्रह न होने देंगे, न खुद ही जेल जायंगे।'

'यही बात है या और कुछ ?'

'बस यही और इतनी हो । इसकिए मैं सोच रहा हूं कि बंबई चला जाऊं । मुक्ते सत्याग्रह जरूर करना है ।'

'श्राप बम्बई क्यों जावे श आपको यही सत्याग्रह का मौका मिलेगा। अच्छा अब आपको यकीन कैसे हो कि यहां सत्याग्रह अवश्य चलेगा व मैं भी उसमें सम्मितित होकंगा।'

'श्राप सत्याग्रह की कोई तारीख निश्चित कर दे तो मुक्ते इतमोनान हो जायगा।'

'वारीख मैंने अभी तक इसिलए नहीं तय की कि मैं चाहता हूं कि कम-से-कम ४०० स्वयं-सेवक भर्ती हो नायं, जिससे १ साज तक तो जेल जाने वालो का तांता न दूरने पाने । पर श्रव तो मुक्ते आपका सन्देह दूर करना है, इसिलए इस गर्व को झोड़कर ठारीख निश्चय किये देता हूं। शब्झा २० श्रम ज हो तो कैसा ?

'हां, बहुत ठीक है। अब सुक्ते कोई आपत्ति नही। कता मेरी टुकड़ी को बिदा कर दीजिए।'

'और मैं चाहता हूं कि २० ता० को ब्यावर में सत्याग्रह ग्रुरू करने का भी गौरव श्रापकी हुकड़ी को मिले।

श्रव तो मागरजी बहुत प्रसन्न हो गये। मैने फिर कहा-

'श्रौर मेरा यह निश्चय है कि २० तारीख़ को ही श्रजमेर में मेरे नेतृत्व में नमक कानून वोडा जायगा। श्रव तो श्रापको दोनों बातो का हतमीनान हो जायगा न ?'

नागरजी ने आनन्द से उझ्जकर मेरे पांच पकड़ जिये। वे मेरी सरफ से इतने सब आकस्मिक व अनुकूज निश्चयों के जिए तैयार न थे। जब उन्होंने कह दिया कि अब सुके पूरा इतमीनान व सन्तोष हो गया तब मैंने कहा- 'श्रापका तो पूर्ण समाधान मैंने कर दिया, अब मेरे समाधान की बारी है। देखिए, श्राप बून्दी-राज्य के कमांडर-इन-चीफ रह चुके हैं। सेना के शासन व श्रनुशासन से खूब वाकिफ हैं। मैं तो एक ब्राह्मण का बेटा हूं, मेरे वाप-दादो में भी कभी कोई सेना में मर्ती नहीं हुआ। यों भी मैं बोदा श्रादमी गिना जाता हूं, श्रीर शायद किसी सेना के संचालन की योग्यता भी नहीं रखता हूं। परन्तु श्रापसे यह जानना जरूर चाहता हूं कि शाज श्रापने श्रपने सेनापित की जो श्रवज्ञा की है श्रीर जिस तरह ऐन मौके पर की है, बैसी किसी भी सेना में सहन की जा सकती है ?

'नहीं, हरगिज नहीं।'

'तब, आप ही बताइए कि मुक्ते आपके व आपकी दुकड़ी के लिए अब क्या कार्रवाई करनी चाहिए? आप मेरी जगह होते तो क्या करते? शायद गोली से उड़वा देते। मेरे भी जी में ऐसे कड़े अनुशासन के भाव आये थे, आपका गुनाह मुक्ते गोली मार देने के काविल ही संचा था, परन्तु मैंने दसे सत्यात्रही तरीके से हल करना मुनासिव समका। अव बताइए मैं क्या करू'।'

उन्होंने एक सच्चे अपराधी की भांति सुमसे माफी मांगी, धौर कहा—'मैं सेनापित रहा होकर भी नालायक सिपाही साबित हुआ, आप सैनिक न होकर भी सच्चे सेनापित साबित हुए। आज आपने मुक्ते सदा के लिए जीत लिया। तबसे नागरजी का जो विस्वास सुमपर बैठा है वह आज तक ह्या नहीं है। दूसरे दिन जब उनकी टुकड़ी को विदाई मैंने दी तब मरी सभा में उन्होंने सुक्तकण्ड से अपना अपराध स्त्रीकार किया, मेरी माफी मांगी और सो भी पूर्वोक्त शब्दों को दुहराते हुए। इससे सुक्ते नागरजी की साफ-दिजी व साहस का भी परिचय मिला।

पूर्व-निरचय के अनुसार २० अप्रैं ता १६३० को अजमेर में मेरे नेतृत्व में व ज्यावर में नागरजी के नेतृत्व में नमक-कानून टूट गया।

### : ३३ :

## बहिष्कार

इसके पहले की एक और घटना याद आ गई, जिसमें सुने अपने घर में ही एक भारी 'सत्याग्रह' का सामना करना पड़ा। इसमें मेरी रखता तथा घिंद्रसा दोनों की काफी परीका हुईं। रेवाड़ी में एक मगवज़िक आश्रम है। वहां श्री जमनातालां के साथ मैं भी गया था। वहां के तत्कालीं प्रधान श्री परमानन्द्रजी महाराज से नीचे जिस्से अनुसार जमना- जातां की बातचीत हो रही थी कि मैं पहुंच गया—

महाराज—'खान-पान के बारे में श्रापके क्या विचार हैं ?' जमनाक्षाजजी—'शुद्ध मोजन, शुद्ध पात्रों में शुद्धता से बनाया हुआ हो तो सुके किसी के भी हाथ का खाने में आपत्ति नहीं है।'

'क्यों उपाध्यायजी, इस विषय में आपका क्या मत है ?'
'सेटजी का व मेरा इस सम्बन्ध में एक ही मत है।'
'तब तो आपको हरिजनों के हाथ का खाने में कोई परदेख व होगा?'
'क्या परदेज हो सकता है ? मगर पूर्वोक्त तरह से बना हो।'

तब महाराजनी ने पास ही जाते हुए एक हरिजन बालक को, जो उनके श्राश्रम की पाठशाला में ही शायद पदता था, बुलाकर कहा— 'देखो, श्राज जमनालालनी व उपाध्यायजी तुम्हारे यहां खाना खायेगे। तुम श्रपने घर कह दो।'

जमनाजाजजी--- 'जेकिन मेरी तैयारी इनके घर खाने की नहीं है। क्योंकि मैंने श्रापसे कहा है कि पात्र शुद्ध होना चाहिए, व शृद्धता के साथ बना हुआ होना चाहिए। इनके घर पर न जाने कैसे पात्र हों, व न जाने किस तरह साना बने।'

महाराजजी--'तो ऐसा करो, (हरिजन बालक से) तुम अच्छी तरह नहा-घोकर, आश्रम के साफ बरतनों में, यहीं खाना बनाओ और आप लोग वह मोजन करेंगे।'

हमारे सामने इसके परिणामों का सारा चित्र खड़ा हो गया। मन मे यह तो हुआ कि महाराजजी ने अपने को अच्छे पेंच में डाल दिया। परन्तु यह भी खयात आया कि जैसा हम दावा करते हैं वैसी ही परीचा का अवसर अगर आ गया है तो पीछे हटना कायरता ही होगी।

इस दोनों ने कहा—'हां, इस तरह भोजन करने में हमें कोई आपित्त नहीं है। पाठशाला के कई वालकों ने मिलकर, जिनमें एक वह हरिजन बालक भी था, चूरसा-घाटी बनाया व हम दोनों ने वह प्रसाद प्रह्या किया। दूसरे-तीसरे ही दिन अल्बारों में बढ़ी-बढ़ी सुर्खियों में इसका समाचार छुपा। इमने इसका अनुमान पहले से कर खिया था। अलसेर पहुंचते ही मैने अपनी मां से कहा—'आज से मेरा खाना मेरे कमरे में पहुंचा दिया करो। मेरे पानी का बर्तन भी मेरे कमरे में ही रखवा दो। मैं आप लोगों की रसोई में भोजन नहीं कहांगा।'

मां हक्का-बक्का रह गई । पूझा- 'आखिर बात क्या है ?' मैंने सब मामला क्यान किया। वह विगढ़ कर बोली- 'तो वाह ! कही ऐसा हो सकता है, तुम अलग खाओ व हम अलग खावे- यह कभी वहीं हो सकता।'

'लेकिन विरादरी वाले ऐतराज करेंगे । मैं नहीं चाहता कि मेरे कारण आप लोगों को कठिनाई में पढ़ना पड़े ।'

'तो जो तुम्हारी गत होगी वही हमारी, हम तुमसे अलग नहीं रह सकते।'

जव मैंने अपनी धर्मपत्नी को समकाना चाहा तो उसने श्रोर भी विगड़कर कहा, जब जीजी जैसी वृदी व पुराने विचार की को कोई श्रापित नहीं है तो श्राप समकते हो मुक्ते आपित हो सकती है, व मैं यह स्वप्त में भी गवारा कर सकती हूं कि श्राप श्रवहदा खार्ये-पियें ? यह तीन काल मे नहीं हो सकता।

पत्नी से तो मैं यही उम्मीद रख सकता था—बेकिन मां की इस उदारता के खिए मैं तैयार नहीं था। उसके इस जवाब में मातृ-इदय की सारी विशेषता व महत्ता ड़िपी हुई मैंने देखी। आज भी मां का वह साहस मुक्ते कई बार याद आता है और कठिन अवसरों पर मुक्ते बहुत बक्त देता है।

किन्तु पिताजी चमा करने वाले नहीं थे। वे अपने विचारों के बढ़ें ही इद हैं। वे मेरे कितने ही नये आचार-विचारों से यों नाराज थे; परन्तु छुआछूत दूर करने का मसला आज तक भी उनके गले नहीं उत्तरा है। तो फिर उनके हाथ का खाने की बात तो उन्हें कैसे बरदारत हो सकती थी ? उन्होंने मुक्ते बहुत डांटा—'तुमने यह धर्म-विरुद्ध आचरण क्यों किया?'

'इसे मैं धर्म-विरुद्ध नही मानता। जिसे मैं धर्म-विरुद्ध समस्तता हूं। उसे नहीं करता हूं। यह केवल समाज की प्रथा के विरुद्ध कहा जा सकता है।'

'तो क्या तुम समाज में नहीं हो ? जब हो तो क्या समाज के नियम मानना जरूरी नहीं है ?'

'जिन नियमो या प्रथाओं से समाज का श्राहित होता हो उन्हें तोड़ हाजना ही उचित है। यह समाज की बड़ी भारी सेवा है।'

'पर जब तुम परिवार में रहते हो तो परिवार वालो से बिना पूछे तुमने ऐसा काम क्यो किया, जिससे सारे परिवार को संकट में पड़ना पड़े।'

'श्रापकी यह दलील कुछ श्रंश तक ठीक है। सेकिन जिन परिस्थि-तियों में यह हुआ उसमें परिवार वार्कों से पूकृने की गुंजाहश नहीं थी। श्रीर उसका श्रव यह इताल है कि श्राप परिवार से मुसे पृथक् समस तें। मैंने आते ही जीजी से यही कहा था कि मेरा खाना मेरे कमरे में भिजवा दिया करो व पानी का बरतन भी यहीं रखवा दो। मै आप जोगों के जीके चूल्हे, पानी आदि से दूर रहूंगा। पर वे दोनों नहीं मानतीं। आप उनको समका दे तो मुक्ते कोई आपत्ति नहीं है।

जीजी दस से मस न हुईं। यह पिताजी को बहुत नागवार हुआ। उन्होंने कहा तुम यदि इसका प्रायश्चित नहीं करोगे तो में खाना-पीना छोड दूंगा, पुष्कर चला जाऊंगा व प्राय दे दूंगा। मैंने उन्हे तरह-तरह से समकाया कि अपराध मेरा है तो असे जो चाहें द्यंड दे दीजिए, पर आप क्यो यह कष्ट उठा रहे हैं। जीतमलजी, महोद्यजी ने भी समकाया पर एक दो दिन ने नहीं ही समसे।

तव मैंने उनसे कहा-- 'आपको यह आयश्चित्त का आग्रह छोड़ देना चाहिए।'

'तुम जानते हो, मैं अपने विचारों का बड़ा पनका हूं।'

'लेकिन मैं भी आप ही का तो पुत्र हूं। आपका यह गुरा मुक्ते भी विरासत में मिला है। मैं भी यों किसी की धमकी से अपने विचार छोड़ने वाला या कुछ और करने वाला नहीं हूं। इसीलिए मैं कहता हूं कि आप इस बात पर सोर न दें।'

'नहीं, तुम नहीं मानीगे तो सुक्ते प्राण दे देने होंगे।'

'तो यह मेरा बुर्भाग्य है। यदि मेरे भाग्य मे यही लिखा है, तो यह टलेगा भी कैसे ? यदि संसार में मेरे लिए यही मशहूर होना है कि एक ऐसा पितृ-घाती पुत्र जन्मा तो मैं इस अपकीर्ति को सहूंगा, भुगत् गा, और क्या उपाय है ? लेकिन आप यदि सुमे अपराधी सममते हैं तो सुमे क्यों नहीं कहते, जा सुमे सुंह मत दिखा, पुष्कर में हुव मर। देखिए, मैं उसका पालन करता हूं या नहीं।'

पिवाजी के धार्मिक संस्कारों को आधात पहुंचा था, यह सही; परन्तु इससे भी अधिक उन्हें जाति से वहिष्कृत होने का डर था, जो आखिर सामने श्रा ही गया। कोई १२--१३ साख तक हमारा परिवार वहिष्कृत रहा।

एक सहानुभूतिशील मित्र ने कहा—'उपाध्यायजी, श्राप सिर्फ इतना ही कह दीजिए कि यह खबर गलत है। लोग इसीको प्रमाण मानकर बहिष्कार उठा लेंगे।'

'यह इतनी-सी बात तो बड़ी मारी है। मनुष्य किसी-न-किसी एक बल को लेकर जीवित रहता है। किसी के सत्ता-बल होता है, किसी के धन-बल, किसी के विद्या बल, किसी के सत्य-बल। मेरे पास और कोई बल नहीं, थोड़ा-सा सत्य-बल है, जिसकी बदौलत मैं जी सकता हूं व जी रहा हूं। आप उसीको सुमत्ते छीन लेना चाहते हैं। उसे खोकर मैं जाति में मले ही खा जाउंगा, पर अपने जीवन से हाथ धो बँटूंगा। क्या आप इतनी बड़ी कीमत लेना या सुमत्ते दिलाना चाहते हैं?

सित्र चुप हो गये। श्रपने जीवन में पिताजी के 'सत्यात्रह' का सामना करने का यह पहला ही श्रवसर था। इसमें जो मानसिक संघव हुआ उसे सहने का बल केवल 'श्रहिंसा' के द्वारा ही सिला सकता था। इस प्रसङ्ग पर सुके उसकी नाप निकालने का अञ्झा मौका सिला।

#### : ३४ :

## एक दूसरा सत्याग्रह

जेल में एक इससे भी जबरदस्त सत्याग्रह का सामना करना पड़ा था। १६३० के नमक कानून को तोड़ने में बहुतेरे छोटे-बढ़े कांग्रेसी जैल में आये। अजमेर में दो पार्टियां शं-एक सेठीजी की.दूसरी इम लोगों की । जेज में दोनों तरफ के लोग आये । वहां स्वभावतः कुछ मित्रों ने पह कोशिश की कि दोनों दल एक हो जायं। सुने ऐसा लग रहा था कि अपरी चेपा-चापी से अधिक लास न होगा । यहां जेल में कुछ दिन साथ रह सेने के बाद शायद मनो-मासिन्य मिटने में ज्यादा सुविधा होगी। मेरे सन्मान्य मित्र मास्टर जन्मीनारायखडी-श्रव स्वामी श्रोमानन्दजी वीर्य-को, जो समकौता कराने वालों में सुख्य थे, यह लगा कि मैं सम-मीता नहीं चाहता हूँ। उन्होंने मुमले कहा उपाध्यायजी, मैं समसीते का यरन कर रहा हूं, जब कि उसमें आए कठिनाहयां पैदा कर रहे हैं। मैंने उनसे कहा, त्रापका खयाल गलत है। मैं भी समसौता ही चाहता हूं, परन्तु जरुदी करने से वह कच्चा रह जायगा-यह अन्देशा सुके है। उनका इससे समाधान न हुआ व उन्होंने युमसे कहा- नहीं, आप सममौता नहीं चाहते हैं, मैं श्रापको इसमें दोषी मानता हूं व इसलिए श्रापके विरोध में अनशन करू गा। वहुत करके उन्होंने यह भी कहा था कि दो-तीन दिन के वाद मैं पानी मी छोड़ दूंगा ।

में जानता था कि मास्टर साहब बड़े रह प्रतिझ हैं। हम दोनों में परस्पर बहुत प्रेम व आदर भी था। वे बड़ी गलतफहमी के असर में श्रागये थे। मैं श्रपमी मावनाशों को खून श्रन्की तरह जानता था—एक बार फिर श्रपने इत्य को टटोला—उसमें कहीं ऐसी भावना नहीं पाई, जिसमें मास्टर साहब के सन्देह का कारण रहे। मैंने कहा, मैं श्रापसे ठीक कह रहा हूँ कि मेरी मावना शुद्ध है, श्रापको ऐसा सत्याप्रह नहीं ठानना चाहिए।

उन्होंने नहीं माना, कहा--'मैंने तो प्रतिज्ञा कर जी है, अब नहीं दल सकती। आप अपना हृदय साफ कीजिए।'

'तो मुक्ते कहना होगा कि यह आपका सत्याग्रह नहीं हुराग्रह है। श्रीर दुराग्रह मुक्ते कभी दवा नहीं सकता। मुक्ते बढ़ा दु:ख है कि मैं आपको अपनी सचाई समका नहीं सका।'

वे अपने ढोके—स्थान पर चके गये। इस घोषया से सभी राजनैतिक बन्दियों में सन्नाटे की गम्भीर बहर फैल गई। मेरे मिन्न सुके
समकाने आते थे कि मास्टर साहब को सन्तोष देकर इस अप्रिय कायड
को समाप्त कर देना चाहिए; पर मैं हैरान था कि जो आशय मेरा नहीं है
उसको गलत समक्तकर कोई कुछ कार्रवाई करे तो मेरे पास क्या उपाय
है, सिवा इसके कि उसके दण्ड या प्रायक्षित्र को शांति से सहन करूं व
परमात्मा से उसकी शक्का-निवृत्ति के लिए प्रार्थना करता रहूं। उनके
कष्ट या प्राया जाने के भय से सूठ-सूठ ही कोई बात कुबूल कर लेना
तो किसी के भी साथ न्याय करना न हुआ। मैने मन में सोचा कि जो
कुछ परमात्मा को मंजूर होगा वह हो जायगा। मुके निक्षय था कि
मास्टर साहब ने जो कह दिया है वह अब होकर ही रहेगा। उनकी
यत्यु का भार मुके सिर पर लेना ही होगा। परमात्मा की ऐसी इच्छा
है तो यही सही।

मैंने मास्टर साहब के पास जाकर कहा—'श्रब तो जो कुछ होगा वह सब परमात्मा के श्रधीन है। यदि मैं सच्चा हूं तो परमात्मा सुके श्रापके इस घोर तप को सहन करने का बल देगा। पर मेरा एक श्रनुरोध जरूर है। जब तक श्रापका श्रनशन चालू रहे तब तक श्रापकी हर प्रकार की सेवा मैं करूंगा। श्राप श्राराम से बेटे रहिए—यह सौभाग्य में दूसरे को नहीं बेने देना चाहता।'

'सुके खुद किसी की सेवा की ज्यादा जरूरत न होगी—श्रीर सब प्रकार की सेवा तो मैं श्रापसे से भी नहीं सकता। लेकिन मैं श्रापके प्रस्ताव को श्रमान्य भी नहीं कर सकता; श्रतः श्राप, जब-जब मैं चाई, उपनिषद् पढ़कर सुके सुनाते रहिए।'

'लेकिन इस बीच आप इस बाव की भी तलाश-पूछ करते रहिए कि इसमें सचसुच मेरा कोई कस्र है क्या ? कोई इकीकत आपके सामने आवे तो आप उसे मेरे सामने रखिए व मेरा जवाब या सफाई सुन जीजिए। इसमें क्या हुई है ?'

'हर्ज कुछ नहीं-मैं जरूर ऐसा करूंगा।'

मुक्ते बदा हव हुआ जब २-३ दिन में ही उन्होंने मुक्तसे कहा— 'उपाध्यायजी, मैने खूब झान-बीन कर्रला—आप इसमें निर्दोष हैं। ऋतः अब मुक्ते इस उपवास को खारी रखने का प्रयोजन नहीं रहा।'

मैंने उन्हें व परमात्मा को शतशः धन्यवाद दिये। एक महान् अपिन-परीचा से परमात्मा ने मुक्ते डवारा। मुक्ते इस समय प्रह्लाद का स्मरण आया। जन्नती होती में से उसे मगवान् ने इसी तरह वचाया होगा।

मुक्ते कई बार, बड़े नामुक अवसरों पर भी, यह अनुभव हुआ है कि जब मैंने अपने हृदय को टरोलकर अपनेकी निर्दोष पाया है तो बढ़े से बढ़े भय व धमकी का तिल-सात्र असर भेरे मन पर नहीं हुआ है। उल्टा यह कुत्रहल पैदा होजाता है कि देखो परमालमा इस मुसीबत से क्या नतीजा—शुम निकालता है। अक्सर मेरे पास लोग आये हैं—'हम इस तरह अखवारों में ख़पवा हंगे, चूल उड़ा हेंगे, पोल सील हेंगे—आदि कहते हुए। मैं उन्हें सीधा जवाब देता हूं 'तो पहले यह सब कर लीजिए। पीछे बातें करेंगे। अभी आप बात करने नहीं आये हैं, मुक्ते दवाने व दराने आये हैं। ऐसी दशा में वात करना फिज्रल है।' और मेरे मन पर तनिक भी आतक्ष नहीं छाता कि अब क्या होगा। ऐसे

समय मेरे मन में इस प्रकार विचार उठते हैं—यदि अपना दोष नहीं है, तो इनको चुराई चदनामों से अपना कुछ बिगड नहीं सकता—इन्हों की इज्जत कम होगी। यदि अपन दोषी हैं तो अन्वल तो उसे कुबूल कर लेना ही अच्छा है, नहीं तो फिर कोई उसे प्रकाश में क्यों न लावे ? यदि यह मेरे सुधार के लिए ऐसा करता है, तो मुक्ते उसे धन्यवाद ही देना चाहिए। यदि उसकी नीयत महज मुक्ते बदनाम करने की है तो इसका फल यह आप पा जावेगा व उसकी बदनीयती उसे हु:ख देगी न कि मुक्ते। इन विचारों से मुक्ते ऐसे अवसरों पर बड़ी शांति व बल मिलता है।

### : ३४ :

# बलाइयों के बीच

सन्भवतः १६६१ की बात है। मैं जेल से छूटा ही था कि माई श्रोम् वृत्तजी का बुलावा श्रमरसर (अयपुर) से श्राया- वलाहयों की बहत बडी पंचायत है। उनमें सुधार का प्रचार करने का बहुत श्रम्का श्रवसर है। आप जरूर बाहए।' १६२७ में ही हम लोगों ने एक 'ब्रछ्त सहायक मपडल' बनाया था जिसका मैं समापति था। भी देशपांडेजी मंत्री व कर्रचंद्रजी पाटणी सदस्य थे। प्रकृत क्रूप से उसका कार्य जय-पुर राज्य में ही चलता था। पाठशाला में, दवी-दारू, सफाई, दुर्ग्यसन-निषेष, भादि का अवन्य उसके द्वारा होता था । श्रतः सै तरंत श्रमरसर पहुंचा। ठीक पंचायत का काम ग्रारू होने के कुछ पहले नीम के धाने (जयपुर का एक जिला) के प्रविस इन्स्पेक्टर आये। सुमासे कहा-जयपुर-राज्य में समा बुलाने की सुमानियत है, आप खीग समा न करें. न व्याख्यान दें। माई कपुरचन्द्रजी व देशपांडेजी भी वहां ये। हसने उन्हें जवाब दिया कि सिर्फ जयपुर-शहर में बन्दी है, (उस समय ऐसा ही था) रियासत में नहीं है। उन्होंने कहा-आप इजाजत मंगा लीजिए, फिर न्याख्यान दीजिए । हमने कहा- जब इजाजत की जरूरत नहीं है, ती क्यों मंगाई जाय ?'

'तो मैं श्रापको मचा करता हूं कि श्राप सभा में न्याख्यान न हैं।' मैं समक गया कि मैं नेता से श्रमी छूटा हूं, इसत्तिए पुत्तिस यह गडवड कर रही है। 'तो भ्राप जयपुर-राज्य से तार देकर मनाई-हुक्म मंगा लीजिए।' 'मैं क्यों तार द', मैं तो यहीं श्रापको हुक्म दे रहा हूं।'

'तो आप बिखित हुक्स दे दीजिए। हम जानते हैं कि आपको ऐसा कोई अस्तियार नहीं है, फिर भी हमारी नीति राज्य से मिडने की नहीं है, अतः हम मान लेंगे, और आपके हुक्म के खिलाफ जयपुर-राज्य से बिखा-पढी व दूसरी मुनासिक कार्रवाई करेंगे।

'जिस्ता हुक्म तो मैं नहीं दूंगा-जवानी ही काफी है।'

'पर हम तो काफी नहीं समकते । अगर आप जिस्तित हुक्म नहीं देते हैं तो मैं जरूर सभा में बोल्'गा । जवानी हुक्म हम जोग आपका नहीं मान सकते ।'

'देखिए, आप स्वामस्या असेड़ा करते हैं। इसका नतीला अध्स्रा न होगा।'

'बखेदा आप सदा करते हैं या हम ? जब रियासत में सभा करने व व्याख्यान देने की मनाई नहीं है, तो हम कैसे मान कें ? फिर अगर आपको विश्वास है कि आप कानुनन सही कार्रवाई कर रहे हैं तो क्यों नहीं जिस्ति हुक्म दे देते ? हम तो अनुचित होते हुए भी उसे मान जेने को तैयार हैं। अब बखेदा आप खड़ा करते हैं या हम ? आपको यह समक जेना चाहिए कि हम इस तरह बुड़की में आजाने वाजे जोग नहीं हैं।'

अब वह कुछ दने । कोई माकूल जवान उनके पास न था । यह देख मैंने कहा—'आपको यह सन्देह है कि हम जोग बलाइयों को राज के खिलाफ मनकावेंगे ? यह समा तो केवल उनके सामाजिक सुधारों के लिए चुलाई गई है । आप इतने परेशान क्यों होते हैं ? आप भी समा में चिलाए न ! आप भावयों की पूरी रिपोर्ट लीजिए व जयपुर मेज दीजिए । वहां वालों को जो कुछ करना होगा, हमपर कानूनी कार्रवाई करते रहेंगे। आप क्यों सुफ्त में यह बजा अपने सर पर लेते हैं ? आप या तो नये आदमी हैं, या कानून-कायदे से वाकिफ नहीं हैं। आपका जवानी हुक्स इस मानने के नहीं। न्याक्यान जरूर देंगे—तब आपकी बात क्या रहेगी ? उल्टा जयपुर वाले भी आपको ढाटेंगे कि न्यर्थ में तुमने एक पेचीदी हालत पैदा कर दी। सम्भव है, कगडा बढ़ा तो, आपकी नौकरी पर भी जीफ आ जाय।

श्रव वह श्रीर भी विचार में पड़ गये। इतने में हम लोग सभा में गये—उन्हें भी साथ ले गये। एक-दो व्याख्यान के बाद वे यह कह कर चले गये कि मैंने देख लिया। इसमें कोई आपत्ति की बात नहीं है। श्राप लोग शौक से सभा की जिए।

₩ ₩

इससे भी श्रीवेक दिखनस्य एक वाक्या इसी अमरसर का और याद आता है। जब अमरसर में खादी-केन्द्र अच्छा जम गया व खादी काफी बनने लगी तो वहां के ठाकुर साहब के मन में कुछ लालच आया। वे रावजी कहलाते हैं और शेखावत राजपूतों में सबसे ऊंचे सममें जाते हैं। उन्होंने अमरसर वाले अपने अधिकारों को हुक्म दिया कि खादी-कार्यालय से जितनी खादी जाय उस पर की थान एक या दो पैसा कौड़ी (चुड़ी) ली जाय। यह कौडी जैने का अधिकार सिर्फ जयपुर-राज्य को है। उस समय इत्तफाक से खादी-आश्रम में श्री देशपांडेजी व मैं दोनों मौजूद थे। इसने उनके कर्मचारी को कहला दिया कि कौड़ी खेने का अधिकार रावजी साहब को नहीं है। अतः हम कौडी देने से मजबूर हैं। उन्होंने कहलाया कि जब तक श्राप कौडी न टेंगे—माल नहीं लटने पावेगा!

हम लोगों ने सोचा कि यह अच्छी जबदेंस्ती रही ! इसे हम हरिगल जिरदारत नहीं कर सकते ! किसी ने कहा भी कि देशी-राज्य है, कीन सुनवाई करेगा ? मैंने कहा—'कोई करे या न करे, अनुचित लाग हम महीं दे सकते ! हमें अपने इनकार पर इद रहना चाहिए—परिगाम जो निकलेगा सो देखा जायगा ।' हमने कहना दिया कि माल परसों जरूर जदेगा ! हम छः सात आदमी आश्रम में हैं ! सब कंटों के साथ रहेंगे ! जब तक हम जिन्दा हैं तब तक तो माल इक नहीं सकता ! हमारी लाशें

विद्धा देने के बाद ही आप भने मान को रोक सके। श्रव तो कर्मचारी घवराया—शायद खुद ही श्राक्षम में श्राया श्रीर कहने लगा—'साहव, इस बखेडे में मेरी नौकरी सुफ्त में चली जायगी। मैं तो मजबूर हूं, जैसा रावजी साहब हुक्म देते हैं, वैसी तामील सुफे करनी पड़ती है। श्राप दो रोज श्रीर मेरे खाविर एक जाइए, मैं खुद शाहपुरा जाता हूं व रावजी साहब को सारी परिस्थित समकता हूं। श्राप लोग भी वहां चलें तो श्रीर भी श्रव्हा रहेगा। श्राप लोगों की बातो का जरूर उनपर प्रभाव पढ़ेगा।'

हमने कहा—'आपके खातिर हम एक हक्ता रुक जायंगे। हम न आपको तुकसान पहुंचाना चाहते हैं न रावजी साहन को। खेकिन किसी की धांधली हम बरदारत नहीं कर सकते। हम महात्माजी के उसूज पर चलने वाले जोग हैं। न उरते हैं, न डराना चाहते हैं।'

नतीजा यह हुआ कि रावजी साहव ने दूसरा हुक्स दिया कि खादीआश्रम बाले जो माल भेजें उसको तहसील में दर्ज करा दें श्रीर जब यह
सावित हो जायगा कि हमें कौड़ो लेने का हक है तो सारे माल की कौड़ो
चुका दी जायगा कि हमें हस पर कोई ऐतराज नही था। लेकिन साथ ही
उन्होंने अपने कर्मचारी को दूसरा हुक्स यह भी दिया कि बेजारे—बलाई
लोग जो माल खादी आश्रम को वेचें उस पर तहसील से झाप लगावें
व फी थान एक पैसा लेकर झाप लगाई जाय। मतलब यह कि खादीश्राश्रम को छोड़कर उन्होंने यह लाग बेजारों (बुनकरों) पर लगा दी।
अब बेजारों में हलचल मच गई। हम लोगों के सम्पर्क में आते रहने के
कारण वे पहले जैसे दब्सू नहीं रह गये थे। वे हमारे पास आये। हमने
कहा—देखो, तुम्हारी शिकायत तो सही है—रावजी साहब ने यह
जयरदस्ती का लहा तुम्हारे पीछ़े लगा दिया है। परन्तु हमने राज वालों
को बचन दिया है कि हम आपके व प्रजा के सम्पर्हों में नहीं पढ़ेंगे।
सिर्फ रचनात्मक काम करेंगे। अतः हम तो आप लोगों की सेवा खादी,
पाठशाला, श्रीपधालय, आदि के रूप में ही कर सकते हैं, व करते हैं।

आपको अपनी लहाई खुद ही तहनी पहेगी। आप वयपुर वाना चाहो तो हम ऐसे आदमियों को लिख सकते हैं वो हन मामलों में पहते हैं, वे आपकी मदद कर सकते हैं। लेकिन आप यह तो सोचिए कि न्यों रावजी साहब ने हम पर से कौड़ी उठालों व न्यों आप पर लगा दी ?'

उनमें से कुछ ने एक-साथ कहा—साहब आप लोग जबरदस्त हैं, आप मिड़ गये। आपसे नहीं चली वो आपको छोड़ दिया और हमें गरीब बेक्स समक के मार दिया!

'तो, इसका वस सीघा इलाज यही है कि तुम भी जवरदस्त वन जाशो ।'

बाद में तो सैंकड़ों की तादाद में वे सारे स्त्री-पुरुष तहसील में गये व दिन भर घरना दिये वैठे रहे। कहा—'खबरदस्तों के झाने तो आपकी चली नहीं, हम गरीबों का क्यों पेट काटते हैं ?' अन्त में वे भी रावजी साहब के पास अर्जाक हुए व उन पर से भी यह नया खट्ठा उठ गया।

रावजी साहव के मुकाबसे में, जो कि वहां समाम ठिकानेदारों में बाँके राजपूत गिने जाते हैं, सीधे सत्यात्रह की यह पहली विजय थी, जिससे जोगों में वहे वस, श्रात्म-विश्वास व श्राह्मा की सहर फैस गई।

### : ३६ :

# श्रहिंसा प्राणीं का मोह नहीं

एक बार जोघपुर में एक जैन सुनि श्री मिश्रीलाव जो ने भापस के साम्प्रवाधिक मगढ़ों को मिटाने या एकता कराने के उद्देश से अनशन-किया। कुछ दिन बीत जाने पर भी अनुशन-समाप्ति के कोई चिद्ध नजर महीं आते थे व मुनिजी के प्राण खतरे में पड गये। इससे स्वभावतः ही जैन श्रावको व साधुश्रो मे बढी हत्त्वक मची। उन दिनो ब्यावर में एक-हो जैन सुनि ऐसे रहते थे जो सुकपर कुपा रखते थे। इस कठिनाई के श्रवसर पर उन्होंने सुक्ते बुबाया श्रीर कहा कि ऐसा उपाय की जिए जिससे सनि के प्राय वच जायं। उनकी यह प्राय बचाने वाली दलीव मुक्ते नहीं जंची। मैने उनसे कहा-'मुनिजी एक ऊ'चे उहेश से अनशन कर रहे हैं। हो सकता है कि इसमें उन्होंने जल्दबाजी की हो. परन्त हमे उनका उहेश पूर्य करने की अधिक चिन्ता रखनी चाहिए, न कि उनके प्राया बचाने की । वे भी सुनि हैं और आप छोग भी सुनि हैं। अनियों को प्रायों का इतना मोह क्यों होना चाहिए ? हम लोग जो कि गृहस्य हैं. ऐसा मोह रखें तो चल सकता है। पर मुक्ते खद ऐसा मोह नहीं होता। मनस्वी पुरुषों के सामने उनका उद्देश मुख्य होता है। उसकी सिद्धि के लिए वे प्राणो का कुछ मूल्य नहीं सममते। सुमे तो उल्टा यह दर जगता है कि हम लोगों के इस मोह से मिश्रीजावजी में कहीं कोई कमजोरी न भ्राने बगे। श्रतः यदि मेरा बस चले तो मैं सम्प्रदायों में एकता कराने की अवस्य कोशिश करूं और इस तरह उनके प्राय बचानं का उद्योग करूं। परन्तु येन-केन-अकारेण मिश्रीलालजी को सममा-बुमाकर श्रनशन झुदाऊं—यह सुमसे न हो सकेगा। हां, यदि उनके उपवास में कोई दोष या गलती मालूम देगी तो मैं जरूर उनसे कहूंगा कि यह श्रमोष्ट मृत्यु नहीं, श्रात्म-धात है। उसी समय किसी ने कहा— 'श्रहिंसा का यह गलत अर्थ है। किसी के उद्देश की परवा न करते हुए उसकी जान ध्वाने का जैसे-तैसे उद्योग करना सच पूछो तो उस व्यक्ति के प्रति बढ़ी हिंसा है। इतने महान् त्याग के द्वारा वह जो वस्तु हमे सममाना चाहता है उसे तो हम एक श्रोर रख दें व केवल उसके श्राण बचाने की बातें करें तो यह उसके त्याग की बुरी तरह श्रवहेलना ही हुई। इससे न उसका उद्देश ही प्रा होगा, न उसके श्राण ही बचेंगे, यदि वह सच्चा श्राहमी हुआ।'

मुनियो ने कहा-आपने विलकुत सच कहा है।

\* \* \*

इससे मिलता-खुलता एक और प्रसंग सुक्ते याह आ रहा है। मांग-रोल (काठियावाड) में गो-वध बन्द कराने के उह रेय से श्री रामचन्द्र वीर वस्वई में अमशन कर रहे थे। ये वैराट (जयपुर) के रहने वाले हैं और १६३० में हम लोग जेल में कुछ समय एक साथ रह चुके हैं। सुक पर कुछ श्रद्धा भी रखते थे। इचफाक ऐसा हुआ कि जिस दिन अखनारों में यह समाचार छुपे कि रामचन्द्रजी की हालत खराब होरही है, बलगम में खून आने लगा है, उन्होंने मौन ले लिया है और डाक्टरों ने हिटायत टी है कि उनसे कोई मिले-छुले नही व उन्हे पूरा आराम दिया जाय, उसी दिन में बम्बई पहुंचा। खबर पढते ही न रहा गया व उनके स्थान पर गया। मेरे वहां जाते ही वे उठ बैठे, पलंग से नीचे उतरकर सुक्ते अयाम किया व वार्ते करने लगे। मैंने कहा—'यह शिष्टाचार दिखाने का अवसर नहीं है। आपकी हालत नाजुक हो रही है, प्राण संकट में हैं, डाक्टरों की सलाह है आप विखक्त आराम करें, तो इतनी तकलीफ की क्या जरूरत ? श्रांर फिर श्राप बोलने भी लगे। श्रापने तो मीन लिया है न ? भें तो सिर्फ श्रापकी हालत देखने श्राया—सुमस्ते रहा नहीं गया। श्रव श्रगर मेरे श्राने से श्रापके शरीर का कष्ट बढा तो सुन्मे बड़ा दुःख होगा। श्राप चुप साधकर लेट जाइए।'

'ठीक है, लेकिन आपके आजाने के बाद में विना बोर्ज कैसे रह सकता था ?' मुक्ते मालूम हुआ कि इससे पहले महात्माजी ने भी उन्हें लिखा था कि उपवास छोड दो, परन्तु वे ढटे रहे। मेरे आने से न जाने क्यों उन्हें यह शंका होगई कि मैं उनका उपवास छुड़ा न दूं। श्रतः उन्होंने मुक्तसे कहा—'आपसे एक प्रार्थना है।' मैने कहा—'सो क्या है ?' 'और सब कीजिएगा, पर मेरे उपवास छुड़ाने का यस्न मत कीजिएगा। गोमाता के प्राण न बचने तक मेरा संकल्प है कि मैं उपवास जारी रखूंगा।'

मुक्ते यह प्रार्थंना श्राटपटी लगी। मैंने उनसे कहा— आपको यह शंका क्यों होनी चाहिए ? मैं उन श्रादमियों में से नहीं हूं जिन्हें प्रायों का मोह हो, न अपने न श्रीरों के। प्राया देने की जरूरत है तो जरूर देने चाहिएं। श्राप गोमाता को बचाने के लिए प्राया दे रहे हैं। इससे अच्छा उद्देश श्रीर श्रापके प्राया-दान का श्रवसर क्या हो सकता है ? मैं तो यह मानता हूं कि बदि श्रापके श्रकेले प्राया-दान से गोमाता न बची तो श्रीरों को भी देने चाहिएं। श्रतः श्राप मुक्तसे यह श्राशंका मत रखिए। परन्तु श्रापके मन में जो यह शंका पैदा हुई, उससे मुक्ते ऐसा लगता है कि इसमें कहीं-न-कहीं कंचाई होनी चाहिए। यदि श्रापने सोच-सममक्त ही श्रनशन किया है तो फिर श्रापको निःशंक रहना चाहिए, श्रोर कोई भी श्रापको समकाने, इससे हटाना चाहे तो श्रापको हटना नहीं चाहिए। हां, सत्यामही का यह कर्जंच्य जरूर है कि वह सत्य के श्राने का रास्ता न रोके। समको, श्रापके उपवास में यदि मुक्ते कोई कचाई दीख पढ़े, कमी या मूल मालूम हो तो क्या यह मेरा धर्म नहीं है कि श्रापको वतार्ज और आपका धर्म नहीं है कि उसे सुनें श्रीर उसपर

विचार करें ? सत्याप्रही सत्य का प्रकाश चारों श्रोर से श्राने देता है श्रीर अपने दावे को फिर उसके प्रकाश में जांचता रहता है। इसके खिलाफ यदि वह प्रकाश का रास्ता रोक दे. तो फिर वह सत्याग्रही नहीं रहा। अतः मैं तो इस समय आपसे यदि कुछ कहना चाहता भी हूं तो इतना ही कि त्राप प्रपत्ता बनशन उसी दशा में बन्द करें जब या तो श्रापकी अतिज्ञा या मांग पूरी होजाय. या आपको ऐसा खगे कि अनशन करने में अपन ने जल्दी की है। जब मन यह कहने लगे कि 'जल्दबाजी कर गये' वो फिर उपवास जारी रखना आत्म-हत्या करने के बराबर है-अपने प्रति घोर हिंसा है। उस समय आपको अन्तरात्मा से मरने का बल नहीं मिलेगा, चौर लोक-साल से मरोगे तो अधीगति की प्राप्त होगे। जो ही श्रव तो त्राप निश्चिन्त होजाओं में आया हूं। गोमाता को बचाने में मैं भी अपनी शक्ति सगाऊंगा। पूज्य बापू को भी लिखे देता हूं कि दे निश्चिन्त रहें। मैं अब स्थिति संजाल लूंगा। और आपको अनशन से उसी समय इटाने का प्रयस्न करू गा, विस्क तब मेरा घर्म होनायगा, कि जद श्राप खुद यह महसूस करने लगो कि उपवास में जल्दी कर डाली, श्रद न तो गोमाता बचती है न त्रापके प्राण् ही।

ईरवर ने किया तो दो ही दिन के भीतर ऐसा आश्वासन आगया, जिससे रामचन्द्र बीर की मांग पूरी होजाने का पूर्व विश्वास होगया, व उनका अनदान अच्छी तरह समाप्त हुआ।

### : ३७:

# बिजोलिया-सत्याग्रह

विजोखिया का सममौता हो जाने के बाद ही मैं १६३० में नमक-सत्याप्रह के सिलसिले में जेल चला आया। १६३३-३४ में इसका हीर जब तक खत्म न हो पाया. मैं तीन बार खेल गया । पहली बार सजा दो साल की हुई थी मगर गांधी-इविंन या दिल्ली-सन्धि के कारण एक साल बाद ही छोड दिया गया। इसरी गोल मेज परिषद के बाद ही फौरन दूसरा सत्याप्रह शुरू हुआ। दोनो के बीच का काल दिल्ली-सन्धि-काल समकना चाहिए। प्रथम बार के जेल-वास के दर्मियान सुके विजोत्तिया की काफी चिन्ता रही । वैसे तो मैं यही मानकर चला था कि ट्रेंच साहब शेष जमीन वापस दिलाने की पूरी कोशिश करेंगे। पर असे समाचार मिलते रहते थे कि कभी तक कुछ नहीं हुआ। एक बार एकाएक मुक्ते खबर मिली कि 'त्याग-मूमि' के एक क्षेख के कारण देंच साहब, व महाराणा साहब, बहुत नाराज हो गये है और श्रव वे बिजो-बिया के मामबी में मुक्तसे कोई संबंध नहीं रखना चाहते। बिजोिबया-सममौते में ट्रेंच साहब के साथ ही श्री महाराणा साहब ने. जो उस समय राजकुमार थे व महकमे खास के आला श्रफसर थे. श्रच्छी सहायता दी थी। मेरे मन में दोनों के प्रति कृतज्ञता का ही मान था। लेकिन जब मैंने यह सुना तो मैं एक दम चिकत हो गया। 'त्याग-मूमि' के उस लेख की कापी मैने देखी तो समम गया कि उनके बद्ते हुए रुख का असली कारण क्या है। उस खेख में उदयपुर के शासन की व स्नास करके श्री

महाराणा साहब के कार्यों की आलोचना की गई यो । उसकी शैली मुक्ते नापसंद हुई व यदि मैं बाहर होता तो वह उसी रूप मे कदापि नहीं छुप सकता था। परन्त मेरे जेल मे रहने से उसकी जिम्मेदारी मुक्तपर कैसे श्रायद हो सकती थी ? श्रतः मैंने तुरन्त ट्रेच साहब को पत्र लिखा कि क्षेत्र देखकर मुक्ते भी अफसोस हुआ-मैं बाहर होता तो ऐसा नही हो सकता था। बेकिन जेल में स्थित व्यक्ति पर उसकी जिम्मेदारी डालमा व इस कारण उससे एक सार्वजनिक हित के मामले में असहयोग रखनाः न्याय्य व श्रीचित्य-पूर्ण नहीं है। लेकिन उस लेख से दोनो इतने सहक चुके थे कि ट्रेंच साहब ने जवाब लिखा कि 'त्याग-भूमि' पत्र श्रापका है ।। भाप उसकी निस्मेवारी से नहीं बच सकते । इस लोगों ने निरचय कर निया है कि अब विजोत्तिया के मामलेसे आपसे कोई सम्बन्ध न रखा जाय । जब जेस से मैंने उन्हें पन्न सिखा या तो यह आशा कर्त्र नहीं रखी थी कि वे जवाब देंगे। पर उन्होंने एक राजवन्त्री को जेल में जवाब हेने की शिष्टता व साहस दोनो दिखाये-इसके खिए उनके प्रति मेरा मान बढा ध परन्तु इस जवाब की अनुचितता व युक्ति-होनता से मेरे मन में दुःख भी हुआ। यह घटना एक स्रोर जहां देशो-राज्य के ऋधिकारियों के छुई-सुई-पन पर श्रच्छा प्रकाश डालती है. तहां श्रखबारनदीसो को उनकी निम्मेटारी का भी ज्ञान कराती है। पत्र-सम्पादक दो तरह के होते हैं--एक वे जो केवल पत्र-सम्पादन करते हैं, अपने दफ्तर में रहकर लेख-टिप्पणी लिख देते हैं, जनता के अन्दर प्रकृत कार्य नहीं करते हैं। इससे उन्हें यह सोचने की जरूरत ही नहीं पहती कि इसका ग्रसर हमारे कामो पर क्या पढेगा ? दूसरे वे जो तरह-तरह के कामो की जिस्मेदारी त्तिये रहते हैं श्रीर मुख्यतः उनकी सफलता के लिए पत्र निकालते हैं h दूसरे पत्रकार 'मिशनरी' श्रे खी मे आते हैं। 'त्याग-मूमि' ऐसी ही पत्रिकाः थी। उसके मुख्य सम्पादक ने मैंन तरह-तरह के दूसरे कामो की जिम्मेदारी से रखी थी। यदि तत्कालीन सम्पादक इस बात को श्रनुभव करते व साथ ही उन्हें यह भी मालूम होता कि विजोलिया-प्रकरण में

श्री महाराखा साहब ने सदद की थी तो वे उस बेख की कटुता या उप्रता जरूर कम कर देते । त्रालोचना का अर्थ किसीपर टूट पडना ही तो नहीं होता । श्रालोचना का अर्थ यह है कि न्यायोचित व सच्ची बात कही जाय, पर कही जाय मौका देखकर व ऐसे तरीके से जिससे सुनने वाले पर वान्छनीय श्रसर हो। जब मैं 'सरस्वती' में था तो एक बारमारत या यू० पो॰ शिचा-विभाग की रिपार्ट की बडी कडी श्रालीचना लिखकर मैं पंहितजी ( स्व० द्विवेदीजी ) को दे आया । उन्होने सुके उसे देखकर एक सूत्र वताया, आलोचना लिखते समय यह सोचना चाहिए कि जिसकी हम आलोचना कर रहे हैं वह हमारे सामने है और सुन रहा है। जो बात हम किसी के मुंह पर न कह सकें उसे उसके पीठ पीछे कहना कायरता है। उसका हमें अधिकार नहीं है, व उसका असर भी अनुकृत नहीं होता। इस शक्सर देखते हैं कि लोग पीठ पीछे वाही-तबाही वकते हैं, सामना होने पर दुम हिलाने लगते हैं। श्राचार्यंजी की यह शिका मेरे इदय में सडा के जिए अंकित होगई है। श्रीर जिखते समय ही नहीं इसरों के विरुद्ध आपस में भी बात करते समय मुक्ते उसका अक्सर स्मरण दो ब्राता है। गीवा में भगवान ने वाशी के इस तर के विषय में उत्तम कसीटी बताई है-

हितार्थ, प्रेम से पूर्ण, वाचा सत्य, चुमे न जो।
स्वाध्याय करना नित्य वाणी का तप है कहा।। (हिंदी गीता)
इस एक लेख के कारण जो परिस्थित उलको व विकट हुई उसकी
कीमत बिजीलिया वार्जो को बहुत चुकानी पडी। मेवाइ के शासक व
अधिकारी भी इस जिम्मेदारी से बरी नहीं किये जा सकते; क्योंकि जेख
से छुटते ही मैंने ट्रेंच साहव को लत लिखा कि ग्रुक्त एक बार मिलने का
अवसर दीजिए, मैं आपकी व श्री महाराणा साहब की सब शंकाओं व
मन्देहों को दूर कर दूंगा। पर वे किसी भी तरह टस-से-मस न हुए।
इससे बढकर अनुदारता, मूदता व ज्यादती और क्या हो सकती थी?
अव किसानों ने गुक्तसे पूछा कि क्या करना चाहिए ? मैंने देखा कि

राजवालों ने म तो अब तक जमीने ही जौटवाईं, न कोई सच्ची कोशिश हुई ही दीखती है, न ट्रेच साहब सुमसे मिलना ही चाहते हैं— विजीतिया के मामले में संबंध रखना तो तूर—तव सिवा सत्याग्रह के श्रीर क्या मार्ग बच रहता है ? मैंने उनसे कहा कि आपकी तैयारी हो तो सत्याग्रह कर सकते हैं। मैंने उनके नेता श्री माणिकजाजनी को वताया कि किस-किस तरह उनकी तैयारी की जांच करनी चाहिए व कहा कि किसानों को खुद अपने बल पर सारी खड़ाई लड़नी है, बाहर से उन्हें विशेष सहायता की आशा न रखनी चाहिए।

राज्य को विधिवत् नोटिस देक्र उसी वर्ष (१६३१) की झलार्ताज को सत्याग्रह शुरू होगया—किसानो ने उस जमीन पर अपने हल चला हिये, जो उनको पुरत्तेनो थी, व राज्य ने जिसका पटा दूसरो को दे हिया था। कानून एक तरह से नये वापीदारों के पच में था, जब कि न्यायनीति पुराने सालिको के। राज्य की ओर से घोर दमन हुआ, किसाननेता व प्रतिष्ठित सार्वजनिक कार्यकर्ता जैसे भी अचलेरवरप्रसाद व श्री शोभालालजी गुप्त, आदि हुरी तरह और जूतो से भी पीटे गये, जिसके वर्षन के लिए पाठक एक अलग पुस्तक की राह देसे।

एक घोर तो यह अत्याचार, दूसरी श्रोर उत्यपुर राज्य ने, उस समय उसके सलाहकार या श्रधान शासक सर सुखदेव प्रसाद थे—श्रजमेर के तत्कालीन कमिरनर गिटसन साहब के द्वारा सुमे एक चेतावनी दिलवाई जिसमें कहा गया था कि हरिमाल उपाध्याय बिजोलिया मे श्रापत्तिजनक पर्चे बंटवाते हैं, 'त्याग-मूमि' में मूठी खबरें छापते हैं श्रोर किसानों को सब्काने के लिए अपने श्रदमी भेजते हैं। इसिलए उन्हें चेतावनी दी जाती हैं कि यदि वे अपनी इन कार्रवाहयी से बाज न श्रावे तो रियासत उन्हें गिरफ्तार कर लेगी श्रीर उनके कार्यकर्ताश्रों को मेवाइ में प्रवेश करने पर सजा देगी, क्योंकि मेवाइ के शासक नहीं चाहते कि कोई वाहरी श्रादमी उनके मामले में दस्तन्दाजी करें।'

इसका जो जवाब मैंने जवानी दिया उससे गिन्सन साहव बहुत प्रमावितः

हए। मेरा उनका साधारण परिचय पहुले से था। मैं विना काम कभी किमी से-खासकर बड़े श्रादमियों से, चाहे वे नेता वर्ग के हों या श्रिषकारी चर्ग के न मिलता हूं, न चिट्ठी-पत्री ही खिखता हूं। जहां किसी को -सकलीफ में या जरूरत में देखता हूं तो खुद होकर भी श्रपनी सेवाएं श्रिंत कर देता है। गिब्सन साहब ने पत्र लिखकर मिलने के लिए ब्रुलाया तो चला गया। फल यह हुआ कि जहां उन्होंने मुक्ते चेतावनी देने के लिए बुलाया या वहां मेरे कार्य के प्रति उनके मन में उल्टी हमदर्दी पैदा होगई । व उससे सुके विजोलिया के मामले को निपटाने में एक श्रंश तक -सहायता भी मिली। मैंने उनसे कहा-विनोत्तिया में मैंने जो कुछ किया या कर रहा है उसपर सुके जरा भी पछतावा नहीं है। जब तक विजोक्तिया के किसानों के साथ न्याय नहीं किया जायगा तव तक मैं बरावर अपनी कोशिया व कार्रवाई जारी रख्ंगा। उदयपुर के शासक थाँक से मेरे खिलाफ जो कुछ कार्रवाई करना चाहे जरूर करें, मुके उससे कोई परेशानी न होगी। मैं श्रपनी जिम्मेदारी को खुद समकता हूं व उसे सममकर ही विजोतिया में अपना कर्तव्य-पातन कर रहा है। परन्तु यदि पु॰ जी॰ जी॰ को विज्ञोब्रिया-संबंधी सही खबरें मालम हों तो वे बजाय सुके चेतावनी देने के सेवाइ के शासकों को चेतावनी देना जरूरी समम्बेंगे। विजीतिया में जिस कदर दमन व शरपाचार होरहा है उसपर वे एक जांच-कमेटी विठावें तो मैं भ्रापने दावे को सच सावित करने के लिए तैयार है।

'लेकिन यह भी तो सोचने की बात है कि आखिर किसान व में इस हद तक जाने के लिए क्यों उतारू हुए हैं ! कोई नहीं चाहता कि रास्ते चलते योंही जेल व दमन की सिख्तयों को सहें व अपनी जान को मुफ्त में परेशानी में डाल ।' मैंने उनसे कहा कि जब आपने मुक्ते रियासत का पच लेकर चेतावनी दी है तो आपका यह भी फर्ज है कि मेरा जवाब भी पूरा सुन कें। मेरी इस भूमिका से बहुत प्रमावित होकर वे बोले— जरूर, जरूर। मैं बहुत ध्यान से सुन्गा।

तब मैंने बताया कि किस वरह पहले एक सममौता हुआ या. जिसमें बापी की जमीनें भी श्रसली मालिकों को दिला देना तय हुशा था ! क्सि तरह 'त्याग-भूमि' वाले लेख से गलत-फहमी हुई व रियासत ने वेजा तौर पर कडा रुख श्रक्तियार किया। मैंने किस-किस तरह से मुखा-कार्ते सांग-सांग कर व अन्य प्रकार से मिल-जुल कर इसे सुलटाने के प्रयत्न किये । पर प्रधिकारी टस-से-मस न हुए । तद गिव्सन साह्ब से पूछा-न्या में किसानों को यह सलाह देता कि चूहियां पहन कर बैठे रहो. व पुरतेनी जमीन का खयाल छोड दो ? मेरी जगह अगर आप होते तो उन्हें सलाह देते "अपनी जमीनों पर कब्जा कर लो व जो सामना करने आवें उन्हें गोलियों से उड़ा दो।" मैं चूं कि महात्माजी का अनु-यायी हुं व ब्रहिंसा में विश्वास रखता हुं, बातः मैंने उन्हें सलाह दी कि अपनी बमीनों में इब चला दो व इसके परिग्राम में जो कुछ कप्ट मिलें उन्हें शान्ति से सहन कर जो। ऐसे सत्याग्रह की सज़ाह देने में मैने कौन-सी गलती की ? अब भी यदि आप बतला दें कि फलां कार्रवाई करनी बाकी रह गई थी, व सत्याग्रह में मैंने जल्दी या गलती की है तो में उसपर विचार करने के खिए तैयार हूं। बुटने टेककर गिवृगिवृाना ही वाकी रह गया था. और मैं इसको सलाह किसानों को कदापि नहीं दे सकता या। यदि मैं उनका सच्चा सलाहकार हुं तो उन्हें कायर बनने की या श्रत्याचार को चुपचाप बरदारत करने की सलाह कदापि नहीं दे सकता था। इसके लिए राज्य सत्याप्रही किसानों को कानून के माफिक सजा दे सकता था: परन्त इसके श्रवावा प्रविस व ठिकाने के श्रादमियाँ द्वारा उन पर, उनकी स्त्रियों पर, व उनके सहायक कार्यकर्ताओं पर जो बाठी-ब्र्तों से मार-पीट की गई, जिसमें कड़यों के चोटें भी आई हैं. उसका कोई जवाब हो सकता है ? फिर सर सुखदेव व ट्रेंच साहब तो मेवाड़ के लिए 'स्वदेशी' हो गये व हम स्रोग 'विदेशी' कैसे ? 'स्यागभूमि' में क्रुडी खबरें छापने के बारे में तो मेरा इतना ही निवेदन काफी है कि मैन बहुत जिम्मेदार संवाददाता वहां मेजे हैं, उन्हें यह हिदायत है कि समा- चारों में श्रास्तुक्ति जरा भी न हो। फिर भी उनकी खबरों में सुके जो वबाकर लिखी लग जाती है उसे मैं सौम्य बना देता हूं। इस सावधानी के बावजूद में श्राप ही से कहता हूं कि श्राप अपना आदमी या कोई कमेटी वहां जांच के लिए मेज दे व उनकी रिपोर्ट के फलस्वरूप जितने बाकयात गलत साबित होगे उनका प्रतिवाद स्थागमूमि में छाप दूंगा। व खुले दिल से माफी मांग लूंगा। फिर गलत खबरों का प्रतिवाद खुद रियासत भी तो कर सकती है। वह क्यों नहीं प्रतिवाद भेजती ?

श्रव तो गिव्सन साहब के लिए श्रापत्ति करने की कोई गुंजायश नहीं रह गई थी। मैंने उनसे कहा—श्राप ही कोई उपाय बताये जिससे मैं सत्याग्रह बन्द करा दूंव किसानों का हक उन्हें मिल जाय। श्रन्त को उन्होने बड़ो सहातुमूति के साथ मेरा लिखित जवाव से लिया और संमवतः श्रपने नोट के साथ ए० जी० जी० को मेज दिया जिसके फल-स्वरूप, मुक्ते थाद मे मालूम हुआ कि, सर सुखदेव को ए० जी० जी० को सविस्तर जवाव देना पड़ा।

गिन्सन साहब के इतना अनुकृत बन जाने का सिवा इसके भीर कोई कारण नहीं था कि मैंने सत्याग्रह के पहले तक अनहद मिलनसारी सीम्यता व सौजन्य से काम लिया, जो कि अहिंसा के ही भंग-उपांग हैं। अन्त तक किसानों के मन में ठिकाने या राज्य के प्रति कहता न पैदा होने दी। बल्कि उनके मन में आत्म-बल्लिदान व कष्ट-सहन के बल को बदाने व संगठन मजबूत करने पर ही जोर देता रहा।

#### : ३८ :

### सत्याग्रह का अन्त

विजोतिया-सत्याप्रह के अन्त से भी हमें काफी शिचा मिल सकती है। नेता का काम केवल लड़ाई लड़ते चले जाना ही नहीं है। जब-जब बीच में सममौते के अवसर श्रावें तव-तब उनका स्वागत करना सत्याप्रही नेता का कर्तस्य होता है। वह तभी व तभीतक जनता को कष्ट-सहन में डालता है जब तक कि लक्य-प्राप्ति में कठिनाह्यां व बाधाएं पड़ती जायं । हां, समकौता सम्मान-पूर्वंक होना चाहिए । अर्थात् जिसमें किसी को अपना सिद्धांत या मुख्य नीति न क्रोइनी पहे । ऐसे गैर-जिम्मेदाराना नेतृत्व का एक बुरा उदाहरण मैंने कलकत्ते में देखा था। १६२६ की बात है। कलकत्ते की केशोराम काटन मिल्ल में मजदूरों ने इट्ताल कर रखी थी। मिल के ब्यवस्थापकों ने शायद मजदूरी देने की पद्धति में कुछ परिवर्तन किया था, जिससे द्फ्तर के काम-काज में या गिनती करने में सहू जियत होती थी। यह मजदूरों को नापसंद था—इसी विवाद पर हर्वास हुई थी। एक दिन श्री विद्लाजी—धनश्यामदासजी—ने सुके कहा---'हरिमाऊनी, श्राप नरा दिलचस्पी जेकर इस हदताल को समाप्त करा दीजिए न। श्राप तो मनदूरों में भी काम करते हैं !' मैं उन्हीं के यहां उहरा हुआ था। मैंने कहा- मैं यहां के सजदूरों के लिए एक दम भया आदमी हूं। न उन्हें जानता हूं न उनके नैताओं को। फिर मैं आपका मित्र हूं व आपके ही साथ ठहरा भी हूं। यदि उन नेताओं ने मजदूरों से कह दिया कि ये तो मालिकों के मित्र हैं उन्हीं के यहां ठहरे हैं व श्राते-जाते रहते हैं तो मेरा वहां क्या श्रसर पड़ेगा ? लेकिन श्रापको सलाह देने से यह हडताल जल्दो खतम हो सकतो है।' तो उन्होंने कहा 'श्रच्छा यही सही।' मैंने पूछा—'श्ररन दर श्रसल नफे-नुकसान का है, या वैसे ही सटर-पटर है।' तब उन्होंने पूर्वोक्त गिगतो को नई पद्धति का जिक्र किया व कहा कि मजदूरों की शिकायत है कि इससे दरश्रसल हमें मिहनताना कम मिलता है। तो मैंने पूछा—

'ब्यवस्थापकों को नीयत दर-ग्रसल कुछ श्राप्यक्त कटोती कर लेने की है या केवल दफ्तर की सुविधा का ही प्रश्न है ?'

'नहीं जी, अपने को सगवान् ने बहुत पैसा दिया है। इस तरह आहे-टेढ़े तरीकों से गरीबों का पेट काटने की अपनी नीयत नही है। सिफै दुस्तर की सुविधा का ही प्रश्न है। कम क्लकों से काम चल जाता है।'

तो मैंने कहा—'तन तो और भी मामका आसान होगया। यदि मजदूरों को असन्तोष व सन्देह है तो पहले वाली ही परिपादी जारी करा दीजिए। क्यों इतनी-सी बात के लिए इतने दिनो तक हडताल चलने दी? मजदूरों का मगडा व्यवस्थापकों से है, मालिकों से तो है महीं। वे अब तक आपके पास पहुंचे भी नहीं हैं। उनका एक शिष्ट-मण्डल आपसे मिल ले व आप पुराने तरीके को चालू रखने का उन्हें आह्वासन दे दीलिए।'

उन्हें यह सलाह जंच गई; पर साथ ही उन्होंने जीर देकर कहा कि आप एक बार मिल में हड़ताल की दशा तो देख आहए। मैं गया— वहां जो अपमानजनक दश्य देखा उसे अब तक नहीं भूला हूं। मिल के मैनेजर साहब के कमरे में पहुंचते ही क्या देखता हूं कि एक मजदूर अपना साफा उतारकर मैनेजर साहब के पैरों में डाल रहा है व पैर छुकर हाथ जोडकर और गिड़गिड़ाकर विनती कर रहा है कि कोई ऐसा रास्ता निकाल लीजिए जिससे हड़ताल जल्दी खतम हो व मिल चाल् हो ताकि हमारे वाल-बच्चों की परविश्व होने लगे। मैं हडताल टूटने के इस द्याजनक दश्य को देखने के लिए तैयार नहीं था। मेरे जाते ही मैनेजर साहब उठे, श्रपनी कुर्सी उन्होंने मुक्ते दी। मैंने उन शहरी वाबुश्रो का परिचय पूछा जो उस कमरे में एक तरफ खड़े थे। मैनेजर ने बताया कि ये इड्तालियों के लीडर हैं, इनमें काम करते हैं। सुनते ही मेरे सारे तन-बदन में श्राग लग गई। थोड़ी देर बाद मामूली हालात जानकर मैं वापस लौट श्राया। तब श्री विडलाजी ने पूछा— 'कहो क्या हाल देखा ?'

मुक्त न रहा गया। मैंने झूटते ही कहा— ऐसा बुरा कि कुछ कह नहीं सकता।' उस मजदूर के साफा उतारकर पैर 'छूने व नेताओं को खड़ा देखने के दरय का क्याँन करके मैंने कहा— 'आपके मैंनेजर की यह जुरँत कि एक मजदूर को इस तरह से अपने पैर छुआकर अपमानित होने दे! उन्होंने उसे मना तक नहीं किया। वे तो ठीक, आप मालिक हैं, पर अगर मजदूर इस तरह आपके पैरों पर भी पगड़ी रखें तो मैं इसे बरदारत नहीं कर सकता। जो पसीने की रोटी खाते हैं, क्या उनके कोई इज्जत या स्वामिमान नहीं होता?'

श्रीर उन नेताश्रों पर तो मुक्ते इतना गुस्सा आया था कि बेंतों से पीटा जाय। उनकी यह हालत कि मैंनेजर के कमरे में एक नेच भी उन्हें बैठने को नहीं दी गई, फिर खड़े-खड़े मजदूर का ऐसा अपमान देखते हैं। यदि मजदूरों में इस कदर कमजोरी आ गई थी तो इन्हें इतनी अक्त होनी चाहिए थी कि समय पर ही चेतकर आपस में सममौते का रास्ता निकाल जेते। जिन लीडरों को न अपने स्वामिमान का खयाल है, न अपने मजदूरों के, वे तीन कीडी के आदमी हैं! मजदूरों करने से मजदूर हकीर नहीं हो जाता। मालिक व नेता दोनों तरफ के आदमियों का फर्ज है कि मजदूरों के स्वामिमान की रहा करे व उनमें वह न हो तो उसे जायत करें।'

इसी सिलसिले में एक घटना मुक्ते इन्दौर के मजदूर-संघ की याद आ रही है। यह भी सम्भवतः २८-२६ की है। मैं उस समय वहां के मजदूर-संघ का उपसमापित था। मैं संघ के दक्तर में गया तो क्या देखता हूं कि संघ के सेक टरी बड़ी मसनद लगाये बैटे हुए हैं न एक-दो मज-दूर सबे-खबे उनसे बात कर रहे हैं। गद्दी बिक्की हुई थी, बेंच भी पढ़े हुए थे, पर सेकेटरी ने उनसे बैठने के खिए नहीं कहा। मजदूर उन्हें 'हुजूर' सम्बोधन कर रहे थे, व वे मानो कोई सेठ या अफसर हों, ऐसे रीव से उनसे बात कर रहे थे व उनकी बातों का जवाब दे रहे थे। यह देख मेरा माथा उनका। इस मजदूरों के सेवक, मजदूरों के संघ के कर्म-धारी, सेकेटरी तो बैतनिक कर्मचारी थे—मजदूरों से इस रीव व शान से बात करें ? मजदूरों के चक्ने जाने पर मैंने सेकेटरी से पूछा—

'यह यूनियन किनका है ?'

वे चौंके,—'मजदूरों का है ।'

'इसके खर्च का पैसा कहां से आता है ?'

वे फिर परेशान हुए—'मजदूरों के चन्दे से आता है ।'

'आपको वेतन कहां से मिलता है ?'

अब तो वे हक्के-वक्के से होने लगे—'यूनियन से ही ।'

'तो फिर आपका व मजदूरों का क्या रिश्ता रहा ?'

उनका चेहरा फीका पढने लगा—वे चुप रहे ।

'मजदूर इस यूनियन के मालिक, सेठ व हम उनके गुमारता, कारिन्दे
ही हुए या नहीं ?'

'जी हां'

'तो फिर गुमारतों को माजिकों से किस तरह पेश आना चाहिए ? दुनिया में कहीं ऐसा भी होता है कि माजिक तो नौकरों की तरह खड़े रहें, 'हुजूर-हुजूर' कह रहे हैं व गुमारता-मुनीम सेठ व राजा-रईस की तरह बेंडे हुए रौब से वार्ते कर रहे हैं ?'

वे बहुत शरमाये, बोले--मैंने तो अब तक इस तरह सोचा नहीं था।'
'आयन्दा इस संघ में मजदूर को 'आप' कहकर वतलाइएगा, व गही, जाजम, बैंच पर उन्हें बैठने के लिए कहिएगा, उनके साथ बहुत इउजत व भटब से पेश आहुएगा। हम पढे-लिखे हैं, इसके यह मानी नहीं हैं कि अपढ सजदूरों की इन्जत का खयाल न करें। बल्कि परें-लिखे होने की वजह से हम पर और ज्यादा जिम्मेदारी है कि हम शरा-फत, नम्रता, अदब में किसी से पीछें न रहे।'

× × ×

कुछ विषयान्तर होगया, परन्तु ये संस्मरण तो जैसे याद श्राते जा रहे हैं, लिखता जारहा हूं । मैं विजोतिया-सत्याग्रह के श्रन्त की कथा कह रहा था। सत्याप्रह के चलते हुए भी भैंने ऐसे पैगाम श्रिधकारियों की भिजवाये जिनसे उन पर रोशन हो जाये कि मैंने बहुत अनिच्छापूर्वक, बडी मजबूरी से, केवल कर्तेन्य सममकर, महज न्याय के लिए किसानों को इस आग की मट्टी में कूदने की सलाह दी है और इससे मैं प्रसन्न नहीं है: परन्तु किसी के कान पर जूं तक नहीं रेंगी। सत्ता अंधी होती है, ऋहंकार उसका जबर्दस्त प्रष्ठ-पोषक होता है। दोनों मतुष्य की खब्दि व विवेक को मित्रन कर देते हैं। न्याय अन्याय, भावी परिग्राम को देखने की उनकी आंखा पर वे परदा ढाल देते हैं। फिर अस्सर राजा-महाराजाओं की अपेचा कई बार उनके नौकरों, अधिकारियों में यह गरूर व इठधर्मी बहुत पाई जाती है। मेवाइ में उस समय सर सुखदेव जैसे 'फौलादी पंजे' की हुक्मत थी। इसी बीच सुके कुछ ऐसे आसार मालम पदने बगे कि दमन के फलस्वरूप किसानों में कुछ थकान-सी श्रारही है या जल्दी ही श्राजायगी, श्रीर यदि ऐसा हश्रा तो रही-सही वाजी भी हाय से निकल जायगी। उस दशा में सर सुखदेव किसानी को इस तरह पीसकर रख देंगे कि वरसो तक उठना सुरिकल होगा। मेरी अन्तरात्मा ने प्रेरणा की कि यही समय संसत्तने का है। समसौते का कोई मार्ग तुरन्त द्वंदना चाहिए। मेरे मन में कुछ योजना बनी व में तुरन्त महात्माजी के पास बारडोली पहुंचा। सारी स्थिति उन्हें सुनाई व अपनी योजना भी उनके सामने रखी। उन्होंने उसे पसंद किया व कहा कि मेरी समक से इसमें समकौते की गुंजायश है। भभी तुम सत्याग्रह स्थगित कर हो. मैं मालवीयजी महाराज या जमना-

लालजी को मध्यस्थ वनने के लिए प्रेरित करूंगा। बाद में यही तथ हुआ कि महातमाजी की श्रोर से जमनालालजी ही बीच में पढ़ें। मैंने तुरन्त शखवारों को खवर मिजवाई कि 'विजोिलया-सत्याप्रह' की सारी परिस्थित महात्माजी के सामने रखी गई, उन्होंने कहा इसमें अभी समकौते की गुंजाइश है, जब एक मैं इसका प्रयत्न न कर देखें एव तक सत्याप्रह स्थगित कर दिया जाय। उनके इस श्रादेश के श्रजुसार मैंने विजोिलया के सत्याप्रहियों को हिदायत दी है कि वे फिलहाल सत्याप्रह स्थगित कर दें।' पूल्य मालवीयजी ने इसमें काफी दिलचस्पी जी, सहायता दी व सर मुखदेव तथा जमनालालजी के बीच एक सम-मौता हुआ जिसमें किसानों को उनकी जमीन उचित सममौते के आधार पर वापस दिलाना तथ हुआ। जिन्हें सजा मिल चुकी थी उनकी तरफ से मेवाद हाईकोर्ट में अपीलें दायर करना तय पाया व अपीलों में वे सब रिहा कर दिये गए।

में मानता हूं कि इस समय मैंने दूरन्देशी से काम न लिया होता तो मर्थ का अनर्थ होकर रहता। इसमें मुक्ते वही अहिंसा-मावना काम करती हुई दिखाई देती है कि यदि कम कष्ट से काम चल जाय तो अधिक कष्ट में किसी को न डालना चाहिए। अहिंसा के साथक के लिए तप तो कदम-कदम पर अनिवार्थ है; परन्तु यदि वह विवेक से काम न से तो वही तप दुराभह, अस्याचार, ज्यादती व एकांगी कठोरता का रूप घारण कर सेता है, जो कर्चा व उसके आस-पास के लोग दोनों को हानि पहुंचाता है व कमी-कमी तो उलटा पतन व अपमान के मुंह में भी डाल देता है।

#### : 38 :

### संयम का नमूना

प्रयम जेल-जीवन की दो-घटनायें खिखना जरूरी हैं। श्रपनी जिम्मे-वरी का पूरा खयाल रखना एक सत्याप्रही के लिए परम श्रावश्यक है। जिम्मेवरी का मतलब है जिस काम को अंगीकार कर लिया, जिसकी श्ररूश्रात की, जिसका बचन दे दिया, उसको श्रद्धी तरह निवाह देना। दो प्रसंग ऐसे बाद शांते हैं जिनमें मेरी ठीक-ठीक परीचा हुई।

एक प्रसंग है श्री नथमसन्ती चोरहिया का। वे नीमच छावनी के सस्पति सेठ थे। याद्व-सम्मेलन के बाद से उनसे बहुत घरोपा हो गया था। विजोतिया से एक बार हम दोनो लौट रहे थे कि रास्ते में मेरी उनसे बातचीत हुई। १६६० का सस्याग्रह सामने था रहा था। मैंने उनसे कहा कि—'बाप साहब, सस्याग्रह मजदीक धारहा है। इसमें आपके घर से एक बिलदान चाहिए।' वह बहादुर तुरन्त बोला—'किसका' मैंने कहा—'आपके तीन तो पुत्र है, चौथे आप हो। इनमे से किसी एक को दे दो।' उन्होंने चट से कहा—'तो मैं तैयार हूं, श्रौर केसर—उनकी विधवा खडकी—को भी केता आद्ध तो केसे ?' मैंने कहा—'सोना और सुहागा।' तो जरूर आवेंगे न ? कव तक ? उन्होंने उसी सांस मे कहा—'जरूर व बहुत जल्दी।'

श्रीर श्रपने बढे पुत्र माधोसिह पर सारा कार-बार छोडकर निश्चिन्त हो वे श्रतमेर श्रा गये श्रीर डिक्टेटरो की श्र'खला में शान्त के एक डिक्टे-टर बनकर जेल भी पहुंच गये। एक रोज जेलर ने मुक्ते दुलाकर एक तार दिखाया; मुक्ते काटो तो खून नहीं । बेलर ने कहा—'कहीं बूढ़े के दम न निकल जायं।' इस कल्पना से मैं श्रीर बेचैन हो गया। मुक्ते श्रपनी जिम्मेवरी का खयाल श्राया कि मेरी ही प्रेरणा से ये जेल श्राये हैं। श्रव यदि घर को बरबादी होती है तो मुक्ते हर यस्त से उसे बचाना चाहिए। लेकिन इससे भी पहले जरूरी यह है कि बूढ़े के प्राण बचें।

मुक्ते यह पता नहीं था कि ऐसी घटनाओं को सहने की उनमें कितनी शक्ति है। किस तरह यह खबर उन्हें दी जाय कि जिससे उन्हें कम-से-कम सदमा हो। मैंने एक योजना अपने दिमाग में बनाई व भाई चौधरीजी व महोदयजी को वह तार दिखाया-वे दोनों भी सन्त रह गये। दफ्तर से जाते ही बैरक के लोग पूछने लगे कि क्या बात थी ? क्यों बुलाया था जेलर ने ? बात सहसा कहने की नहीं थी। बड़ी दु:ख-बायी होने पर भी सुके इतना संयम रखना था कि समय से पहले एका-एक किसी को माल्म न पड़े कि कोई गहरी बात है। सुके सदा की तरह प्रसन्न बदन रहना था। एर भीतर तो बढ़ी बेचैनी मच रही थी। मैंने एक बात के सिकसिकों में बापू साहब को घूमने में साथ के किया। मैं यह टटोलना चाहता था कि उनमें शोक-जनक अवसरों पर धैर्य रखने की कितनी चमता थी। मैंने इघर-उधर की बात चलाकर पूछा- 'बापू साहब, जब केसर बहुन पर दुःख पड़ा (विधवा हुई') तब आपने उसे किस तरह सहा ? वे बोले-'भाई, सच पूछो तो सुके तो कुछ भी नहीं मालूम हुआ। मुंह पर द्वपट्टा डालकर कूठ-मूंठ रोने का डोग कर जिया करता था।' मैंने सोचा कि जब अवान बेटी के विधवा होने के प्रवसर पर इन्होंने इतनी कडी झाती रखी वो श्रादमी हैं मजबूत हिये के। मुक्ते कुछ निरिचन्तता हुई।

शाम को प्रार्थना के बाद भजनों का कार्यक्रम रखा था। चौधरीजी व महोदयजी से पहले ही तय हो गया था कि वैराग्य-पूर्ण व मृत्यु-संबंधी भजन गाये जावें, जिससे इनकी चित्त-वृत्ति उसी भाव में रँग जाय व वे उस शोकदाबी समाचार को दढता से सुन सके। 'श्रव हम श्रसर भये न मरेंगे'—'मंगल मन्दिर खोलो' 'घीर घ्रान्घरा, श्रूर साचा खरा, मरण नो भय वे वो मन न श्राणे।' 'रे शिर साटे नटवर ने विरये—रे पार्खुं तो पगलुं नव मरिये' श्रादि भजनो का तांता लगा दिया। वापू साहब भी मस्त होकर चिमटा लेकर लंगोट बांधे भूमते हुए भजन गाने लगे। मैं बीच-बीच में टोकता जाता या, वापू साहब, मस्ती तो खूब है, पर यह टिकी रहे तभी बात है। दु.ख के श्रव-सर पर भी मनुष्य इसी तरह मस्त रहे, तब उसे सच्चा वहादुर सम-कना चाहिए—श्रादि।

मुक्ते रात-भर चीद नहीं आई। इन्होंने इस घनके को सह भी लिया तो आगे घर-बार का क्या होगा—हसी उधेद-तुन में करवंटे बदलता रहा। सुबह ही उनकी-मेरी साथ बरतन मांजने की इ्यूटी थी। इस लोग सब काम अपने हाथों से करते थे व १४-१४ दिन में एक जनरता मेंनेजर नियुक्त कर दिया करते थे, जो सबको काम की इ्यूटी बांट दिया करता था। बातों-बातों में मैंने पूछा—'बाय साहब, आप हैं तो बढ़े मजबूत दिल के—पर यह बताइए कि कौन-सी घटना से आपको सबसे क्यादा दु:ख हो सकता है ?' इस प्रश्न पर वे चौके। बोले—'क्या बात है ? कत से तुम अजीब-अजीब बाते पूछ रहे हो ?'

मैं—'बात तो है, पर मैं जानना चाहता हूं कि घाप उसे कहां तक सह जोगे ?'

'तो क्या वात है कहो न ?' वे जरा चिक्तित स्वर मे वोसे । 'घर से घुरी सवर आई है ।'

'क्या किसी के मरने की है।' वे श्रधिक श्रातुर होकर बोले। 'हां, है तो ऐसी ही। मला किसके मरने की खबर हो सकती है ?'

भेरे रिश्ते में एक बुढ़िया बीमार थी सो मर गई होगी श्रीर क्या ?' उन्होंने कुछ इतमीनान से कहा।

'अच्छा, किसके मरने से आपको ज्यादा-से-ज्यादा रंज हो सकता है ?' 'केसर के मरने से-क्या केसर मर गई ?' उन्होंने श्रधीर होकर पूछा। 'नहीं, केसर तो नहीं मरी।' उन्हें कुछ तसक्ती हुई। श्रव सुके श्रन्दाज हो गया कि इस खबर से इन्हें कुछ कम ही धक्का लगेगा। 'तो फिर कौन मरा, बताश्रो न ?'

'पहले यह वादा की निए कि कल रात की अजन गाते वक्त जैसे रहे ये वैसे ही मस्त बने रहोगे, तो खबर सुनाऊं।' श्रव उनके हाथ बर-बस ठहर गये। जरा मुंसजाकर बोले—

नहीं तुम सुके बताओं क्या बात है, और कौन मरा है ?'

मैंने जेब से निकालकर तार उनके द्वाथ में दे दिया। उनका चेहरा फक हो गया। उसमें लिखा था—'माधोसिंह इन्दौर मे यकायक मर गये।' इसके फलस्वरूप आर्थिक हानि भी कम न हुई थी।

श्रव वे उठकर जाने लगे। मैंने कहा—'चिलए हम सब मिलकर प्रार्थना करे।'

उनका गला भर आया, और वोले—'श्रव सुके स्रकेला छोड़ दो।' 'नही, सो नही हो सकता। इम सब आपके पास रहेंगे।'

' 'महीं, मुक्ते श्रकेला ही रहने दो। इसी में मुक्ते श्रधिक शान्ति मिलेगी।'

'तो प्रार्थना की तैयारी कवतक करें ?'
'घर्यटे डेट घर्यटे वाद ।' उन्होने रहता के स्वर में कहा ।
श्रपने ढोले पर वे सर पर चादर डालकर आसम बांधकर बैठ

प्रार्थना के श्रवसर पर जो शांति उन्होंने दिखाई, उसके वाद जो भाषण दिया, उससे हमें ऐसा लगा कि यह श्रसाधारण व्यक्ति है। यह तो उल्टा हमें सान्त्वना दिखा रहा है। यह तो धेर्य का धनी है, श्रौर हम इसके श्रागे दरिद्र मालूम होते हैं। दूसरे दिन की घटना ने तो यह सिद्ध कर दिया कि उनका मनःसंयम एक योगी की कोटि का है।

मिलाई में किसी के मिठाई आई। वह इस संकोच से दुवककर

अपने ढोले की तरफ जा रहा था कि बापू साहन के सामने इस अवसर पर मिठाई का प्रदर्शन शोभा न देगा। उन्होंने भांप लिया और दौड़कर ढिलया छीन लाये। पहले अपने मुंह में मिठाई डाली, फिर सबको खिलाई! हममें से किसी ने उलहना दिया तो कहने लगे—'बेटा मेरा मरा है। मुक्तसे अधिक रंज आप लोगों को नहीं हो सकता।' और फिर तो तरह-तरह की बोली बोलकर, स्वांग भरकर, हम लोगों को ऐसा हंसाया करते कि हम लोट-पोट हो जाते थे। मुक्ते तो बीच-बीच में यह शक भी हो जाता था कि कहीं इस सदमे का असर इनके दिमाग पर तो नही होगया है। उस समय मैंने उनसे कहा था—'जब तक मैं मौजूद हूं, आप माओर्सिंह को मूल जायं।'

श्रव चोरिंदिया इस संसार में नहीं हैं। स्वीपार्जित ७० हजार का ट्रस्ट बालिकाओं की शिका के लिए अपने जीवन-काल में ही बना गये थे। उनकी विधवा पुत्र-वधू को उसकी संचालिका बनने के योग्य बनाने का उन्होंने बहुत उपाय किया और श्रव संभव है परमालमा उनकी इच्छा को पूर्ण भी कर दे। परन्तु उनके कुटुम्ब की जब भी कोई समस्या सामने शाजाती है तो मुक्ते इस बात का जरूर स्मरण हो श्राता है कि मेरी प्रेरणा से चोरिंद्याजी जेल गये थे, और मुक्ते माधोसिंह की जिम्मे-दारी श्रदा करनी है।

दूसरी घटना साई कृष्णगोपाल गर्ग की है। सत्याग्रह का मैं प्रथम दिन्टेटर नियुक्त हुआ था। ननयुक्त कृष्णगोपाल तेजस्वी व उम्र विचार का देशमक्त था। उस समय अजमेर के रेखदे-कारखाने में काम करता था। उसके मन में सत्याग्रह में शामिल होने की उथछ-पुथल मच रही थी। उसने सबसे सलाह जी, गरमा-गरम विचार रखनेवालों ने भी, उसके घर की जिम्मेदारियों को देखकर, उसे मना किया कि तुम अपना काम करते हुए जो-कुछ सहायता कर सको वह करते रही; पर सत्याग्रह में मत क्वो। उससे न रहा गया। मेरे पास आया। कहने खगा—'दा साहय, सबने—बाबाजी तक ने—सुके मना किया है कि मैं सत्याग्रह में न पढ़ां।

पर मेरा दिल नहीं सामता। आपसे सलाह लेने आया हूं, जो आप कह देंगे वही करूंगा !'

मैंने कहा-- 'मुमसे सजाह भत जो। मैं इस समय डिक्टेटर हूं श्रीर इस युद्ध को चजाने की मेरी जिम्मेदारी है।'

'जो भी हो, मैं तो आपकी सजाह पर ही चलूंगा, चाहे जो हो जाय।'

उसकी ज्ञान व रहता ने मुक्ते मोहित किया। पर उसकी कौडुन्बिक जिम्मेदारियों का भी मुक्ते खवाल था—भानी का भी विचार मन में आया, फिर सोचा, मेरा कर्तन्य तो इस समय अच्छे-अच्छे बिलदान प्राप्त करना है। उससे कहा—

'देखो, मैं डिक्टेटर हूं। इस समय ब्राहुतियां तलाश करना व सीकना मेरा काम है। तुम मुक्तले सलाह मत लो। तुम दुख पाष्ट्रोगे।'

उसने अधिक जिंद पकड़ी। 'बस आपकी राय की देर है, मैं उसीके अनुसार फैसला करूंगा।'

'तो मैं तो इसके सिवा वूसरी राय ही नहीं दे सकता कि कूद पड़ो इस अग्नि-कुगड़ में। आगे जो राम करे सो हो जायगा।'

श्रीर उसने वही से सीधा कारखाने में जाकर इस्तीफा पेश कर दिया। पीछे जब जेज में जेज-श्राधकारियों से मगड़ा हो जाने के फल-स्वरूप हम बीस श्रादमियों को डण्डा-बेड़ी पड़ी व वह हमारे साथ कोठ-रियो में बन्द किया गया तब मुक्ते कृष्णागीपाल के कष्टों का बहुत विचार मन में श्राता रहा। जेल से निकलने पर उसके सामने जब-जब कोई कौदुम्बिक या सार्वजनिक समस्या श्राती है तो मुक्ते श्रपनी यह जिम्मो-दारी याद श्रा जाती है कि मेरे ही कहने से लगी-लगाई नौकरी पर जात मारकर उसने श्रपने मविष्य को खतरे में डाल दिया था श्रीर में मर-सक उन्हें सुलक्ताने का यत्न करता रहता हूं।

## ईश्वरीय प्रकाश

मन में बहुत उथल पुथल मचने, बनबोर मन्यन चलने, या चारों श्रीर कठिनाइयों से चिर जाने की अवस्था में मुक्ते कई बार ऐसा अनुमव े हुआ है, मानो बुद्धि कुपिठत हो गई है, मन निराशा में शिथित होता जा रहा है कि प्काएक एक प्रकाश जैसा मस्तिष्क में पड़ा--एक नृतन विचार वा स्फुरवा आई व उसमें सुके रास्ता स्क गया। कमी-कभी मेरे मुंह से विना सोचे अचानक बातें निकल जाती हैं—उस समय ऐसा प्रतीत होता है मानो यह ईरवर की किसी ग्रज्ञात न्यवस्था या रचना के मातहत हुआ हो। आज तो मैं केवल श्रद्धावश इसकी करएना करके रह जाता हूं: परन्तु मेरा मन कहता है कि श्रहिंसा की चरमसीमा पर पहुंच जाने से यह रहस्य खुक्त जाना चाहिए । ईश्वर के संकेतों को, भावी को हम तक पहुंचने के लिए यदि कोई वाधा है तो हमारे मन के राग-द्वेष रूपी मितनताओं की। ऋहिसा के पालन से राग-हे व छूट जाता है। तव मनुष्य का इत्तंत्र परमात्म-तन्त्र से सीधा जुड जाता है, जरा स्विच धुमाया श्रौर सुच्म विद्युव-तार एक-दूसरे से जुड गये। जो हो, यहां तो मैं ऐसी दो-एक घटनाएं तिखता हूं जो इस समय सुमे खासतौर पर याद श्रा रही हैं।

विजीतिया का समकौता कराके मैं जेल चला गया था। जब यह सवर मिली कि ट्रेंच साहव श्रादि गलतफहमी में घाकर मुक्तसे सव सम्बन्ध तोड़ चुके हैं व बापी की शेष रही ज़मीन किसानों को मिलने की श्रव कोई श्राशा नहीं रही है तो जेल में मुक्ते वड़ी श्रशान्ति रहने जगी। पहले तो किसान सत्याग्रह की तैयारी कर रहे थे; समसौता हो जाने के कारण श्रवकी शिथिल हो गये होंगे, दुवारा सत्याग्रह के लिए उनके र्वेयार होने न होने का मैं जेल में निश्चय नहीं कर सकता था। लेकिन में अपनी यह जिम्मेदारी तो मानता ही या कि जो सममौता हुआ है. उसका पालन कराया जाय । इस प्रकार मन्यन मेरे मन में चल रहा था कि मुक्ते एकाएक सुका-क्यों न मैं उपवास करके इस शर्त को राजवालों से मनवाक ? जो पच समकौता तोडता है, या किसी शर्व का पालन नहीं करता है, वह दोपी है और उसे समकौता मानने पर वाध्य करने के लिए सत्याग्रह अच्छा उपाय है। तो उपनास कितने दिन का करू ? यदि यह शायश्चित्त रूप हो तो दिनों की संख्या नियत की जा सकती हैं। पर यह तो सामने वाले से अपनी मांग पूरी कराने के लिए हैं, अतः इसमें मांग की पृत्ति तक की मियाद होनी चाहिए। इसका वर्ष यह हुआ कि यदि मांग पूरी न हुई तो प्राण की बाजी लगामी होगी। इस विचार से मक्ते बहुत बल मिला। मेरी सारी चिन्ता काफर हो गई। एक झाखिरी वीर मेरे पास चलाने के लिए है-उसे चला दूंगा; पर इतने से भी काम न चला तो ! उसकी जिम्मेदारी मुक्त पर नहीं। जब तक मैं जिन्दा हूं, भ्रपना सारा वल-श्रपना प्राण् तक-लगा देना मेरा कर्त ज्य या जिम्मा है, श्रागे काम भगवान् का । इस निचार से सुके वहुत सन्तोप मिला ।

जेल से झूटने पर मैंने इसका निक्र श्रह्ये व नमनालाल जी से किया। वे मेरे स्वभाव को जानते थे कि जो यह सोच लेगा वह कर गुजरेगा। वे बहुत समय तक गांधी-सेवा-संघ के अध्यक्ष रहे, व मैं एक सदस्य। दो-एक श्रवसर ऐसे श्रा चुके थे नव उन्होंने उलहना दिया कि यह काम गांधी-सेवा संघ के श्रनुशासन की दृष्टि से ठीक नहीं हुआ; इससे संघ की स्थिति विषम होती है, तो मैंने तुरन्त संघ से इस्तीका दे देने को तैयारी कर ली। मेरे कारण किसी की और खासकर, 'गांधी सेवा संघ' जेसे की स्थिति विषम हो—यह मैं कमी वरदाश्त नहीं कर सकता। श्रतः मेरे सुई-मुई

स्वमाव के कारण वे चिन्ता में पड़ गये। मुक्ते समकाने की कोशिश भी की; पर मुक्ते अपने इस विचार में कोई दोष नहीं मालूम हुआ। तव उन्होंने एक दिन एकाएक पूज्य बाप्जी के सामने मेरे इस निश्चय की चर्चा छेड़ दी व कहा—ये बहुत माबुक आदमी हैं। आपको इनका विचार कैसा सगता है ? बापू ने कहा 'ऐसी माबुकता तो मुक्ते अच्छी लगती है। अपनी जिम्मेदारी का ऐसा ही खयाल मनुष्य को रहना चाहिए। परन्तु मुक्ते लगता है कि इस विषय में अभी अनशन करने का अधिकार हरिभाक को नहीं प्राप्त हुआ है।' इस पर मैंने पूछा—'सो कैसे?' उन्होंने समकाया कि एक बार फिर किसानों का संगठन करके उनमें अपनी मांग की पूर्ति कराने का बल पैदा करना तुम्हारा कर्तव्य है। इसे किये बगैर प्राप्तों की बाजी लगाना जल्दबाजी है और जहां जल्दबाजी है वहां सस्वाप्रह में कमी आ जाती है।

प्रस्वास्थ्य मेरा बचपन से ही खराब है। ज्योतिषी भी मेरी कुयड़ जी देखते हैं तो वे जन्म-मर के लिए मुक्ते निरिचन्द कर देते हैं कि स्वास्थ्य का यही हाल रहेगा। सो मेरी हालत इस विषय में मीराबाई की तरह हो गई है—'भवसागर सब स्व गया है, फिकर नहीं मुक्ते तरनन की।' परन्तु एक ख़याल रह-रह करके आ जाता था। जब कभी में ज्यादा वीमार हो जाता तो मेरे बूढे पिता, पत्नी, भाई आदि को कितना दुःख होगा, वे कैसे असहाय हो जायंगे, यदि में इस बीमारी में मर गया। एक बार जेल में में बीमार हुआ, व ऐसी ही चिन्ता मन में आने लगी तो एकाएक किसी ने यह प्रश्न मेरे दिमाग में किया—क्या तुम इन सबके ईर्यर हो ? क्या तुम्हारा व सबका कोई एक ईरवर नही है, जो तुमसे ख़रा व सबसे बड़ा है ? फीरन में अपनी भूल समस गया। तब तो बड़ा साहस अजीव बे-फिक्री लगने लगी। ठीक तो है; यह सब भार तो परमेरवर पर है; में गाड़ी के नीचे चलने वाले कुत्ते की तरह ज्यर्थ ही यह समक रहा हूं कि यह गिरस्ती की गाड़ी मेरी बढ़ीलत चल रही है। उसके बाद मुक्ते ऐसा अनुमब होने लगा मानो मेरी उन्न बढ गई हो।

### : 88 :

### त्रमा मंगवाना ऋहिंसा नहीं

यदि मैंने जान में या अनजान में आपको नुकसान पहुंचाया है, आपका कोई अपराध किया है व मैंने उसे महसूस कर जिया है तो मेरे जिए सबंधा उचित है कि मैं आपसे उसके जिए माफी मांगूं। यह महसूस करना कि सचमुच हमने इनका नुकसान कर डाजा है, अनुताप था परचात्ताप कहजाता है। इस परचात्ताप को प्रदर्शित करने के जिए जो काम—पाद्याचार किया जाता है वह प्रायश्चित्त और सामने बाजे पर जब अपना परचात्ताप प्रकट किया जाता है तो वह इमा-याचना कहजाती है। पर जब आप अमसे यह तकाजा करते हैं कि तुम फर्कां बात के जिए मुमले माफी मांगो तो मैं आपको अपने सामने अकाना चाहता हूं—आप अपने मन में यदि इसका एइसास कर जेते हैं तो इतने से अमे सन्तोप नहीं है। यह दूसरे को मुकाने की माचना अहिंसा में नहीं आती, ऐसा अमे जगता है। दूसरे शब्दों में विजय की माचना का अहिंसा से सम्बन्ध नहीं है। अहिंसा में दोनों पच की विजय होती है। मेरी विजय तो यह है कि मैंने अपनी मूज समक्ष जी, आपकी विजय यह कि आपकी चमा-शिवता मुके अपनी मूज दिस्ताने में कामयाब हुई।

ऐसे विचार रखने के कारण जब कोई ग्रुक्त जमा-याचना करने श्राता है तो मुक्ते शर्म-सी मालूम होती है। सामने वाले की वह दीनता या नम्रता मेरे लिए बहुत मारी हो जाती है। क्या मैं कोई ऐसा वहा श्रादमो हूं जो इस मम्रता को देखता रहूं, श्रीर इस पर मन-ही-मन शुल-

कित होतं १ और क्या सचमुच इस दर्श में कोई बढ़प्पन भी है कि एक श्रादमी मुककर श्रापके पैरों में पहता है, और श्राप उसमें कुछ श्रानन्द या संतोष या अपने लिए गौरव अनुभव करते हैं ! श्रतः जब कभी ऐसे श्रवसर श्राये हैं, मैंने सदा स्मा-याचना करने वालों से कहा कि 'भाई, मुक्ते हैं तुम्हारी स्मा-याचना की जरूरत नहीं है । मैं नहीं मानता कि तुमने मेरा कोई जुकसान किया है । यदि तुमने मेरी कोई बुराई की हैं तो तुमने श्रपना ही जुकसान किया है । यदि मेरा कोई जुकसान हुआ है तो उसकी जिम्मेदारी मेरे पर ही है । मेरे ही किसी दोष का यह फल मुक्ते मिला है । सो तुम किस बात के लिए मुक्तसे माफी मांगते हो १ तुमने गलती की थी, तुम उसे सुधार लो । श्रायंदा ऐसी बुराई मत किया करो । इससे तुम्हीं को फायदा पहुंचेगा ।'

मगर इससे भिन्न एक दूसरी श्रेणी के लोग होते हैं, जिन्हें तब तक सन्तोष नहीं होता जब तक कि सामने वाला उनसे माफी न मांग ले। वे तभी अपने स्वाभिमान को सुरक्षित ण सकते हैं। मेरा खयाल है कि ऐसी मांग जहां तक खुद से संबंध है, अहंकार का व सामने वाले के प्रति संबंध है, हिंसा का ही एक स्वरूप है। इस वृत्ति में अपने प्रति दृष्टि व सामने वाले के प्रति दृष्टि ज्यादा कठोर है।

इसी तरह जब कमी हम व्यारों से मिलते हैं तो सदा अपनी ही बढाई करना अपने ही बारे में अधिक बातचीत करना, अपने व अपनों के कामों को अधिक महत्त्व देना, व्यारों व दूसरों के कामों के प्रति तुच्छता का भाव रखना, अपना काम वूसरों से करना लेना, दूसरों के काम के समय टाला दे जाना, ये सब वृत्तियां मुझे हिंसा का ही स्वरूप मालूम होती हैं। हमारी जिन-जिन वृत्तियों में, दूसरों के भावों की, विचारों की, महत्त्व की, सम्मान की, हानि की, उन्निति की उपेचा व तुच्छता पाई जाय वे सब हिंसा के ही अन्तर्गत हैं। ज्यों-ज्यों मुझे इस रूप में हिंसा के दर्शन होते जाते हैं स्यां-र्यों मैं उससे बचने का यल करता हूं, जिसका नतीजा फिलहाल तो यह हो रहा है कि कई बार असमंजस में पड़ जाता हूं

कि अपने बारे में इनसे क्या बात करूं ? सामने वाले के सुख-दु:ख की ही बात करने में ज्यादा दिखचस्पी मालुम होती है। श्रपनी बात निकाली भी तो बहत होटेपन का अनुमव मन में होने बगता है। साथ ही तुलसी-दास की यह पंक्ति बाद श्राने खगती है-- "जासों दीनता कहाँ हीं देखों दीन सोक: दीन को दयाल दानि दूसरो न कोक ।" ईश्वर पर श्रद्धा बढ़ती है, ब इसके साथ ही निश्चिन्तता भी । पहले जहां दौड़-दौड़ कर जाने को मन होता था, अब किसी के दुःख या संकट के अवसर पर ही जाने में रुचि रह गई है. जहां अपनी बढ़ाई होती हो, मान मिलता हो वहां श्रदपटा लगता है, वहां श्रपनी टीका, निन्दा, श्राक्षोचना होती हो तो सुनने को जी चाहता है। ऐसा जगता है कि बढ़ाई सुनने से कहीं गहरे में न गिर जाऊं, व निंदा सुनने से जागरूकता बदेगी जो अपने काम आवेगी। इस ब्रत्ति में सुके अपना अहिंसा की तरफ प्रयाग साफ दीखता है। पर मैं अनुभव करता हूं कि जब तक अपने विरोधी के प्रति अपने को हानि पहुंचाने वाले के प्रति सगे साई की तरह सिक्रय-प्रोस मन में न उत्पन्न हो तब तक ऋहिंसा की साधना अध्री ही है। चौबीस घर्यटे जब तक ऐसी भावना न रहे तब तक अहिंसा कची है। यह तभी सम्भव है जब हम मनुष्य-मात्र को नारायण का रूप मानने ही नहीं, सममने भी वर्गे । इस तरह श्रहिंसा हमें 'नर-नारायया' बनाने की तरफ जे जाती है, यह विश्वास व अनुसव के साथ कहा जा सकता है। हाज ही मैंने अपने एक मित्र को लिखा कि 'जो सुके अपना विरोधी समसते हैं उनमें भी मैं तो अपनी ही आत्मा के दर्शन करना चाहता है।' कोई श्रापना विरोधी तभी तक है जब तक हम श्रपने 'स्व' को ही देखते हैं। जब हम 'स्व' व 'पर' दोनों में एक ही आख्ना को देखने जगते हैं तो फिर कौन किसका निरोधी रहा ? यदि मैं अपना निरोधी हो सकता हं तो सामने वाला भी मेरा विरोधी है। नरसिंह मेहता ने वहा है-ज्यां बारी भावमा तस्त्र चीन्यो नहीं त्यां जगी साधना सर्व जही।'

### श्रहिंसा की सूक्मता

जब इमारे पास कोई सलाह लेने जाता है तब हम कई मानों से
प्रमावित होकर उसे सलाह देते हैं। एक मान तो यह होता है कि इसे
ऐसी सलाह दी जाय जिससे उलटा जपना काम बन जाय। दूसरा मान
यह कि सलाह ऐसी हो जिससे इसका भी काम बने व अपना भी मतस्वव वन जाय। तीसरा मान यह कि जिससे अपना मतलब बने या न
बने, भले हानि भी हो, पर सलाह सची ही देनी चाहिए, ऐसी कि
जिससे इसका ही हित हो व किसी तूसरे के साथ अन्याय न हो। ये
अमशः उत्तरोत्तर कंची भावनाएं या अवस्थाएं हैं। दूसरी भावना से
आहिंसा की शुरूआत होती है व तीसरी में उसका उन्नत स्वरूप प्रकट
होता है। अहिंसा और आगे चली तो न्यक्ति दोनों—सलाह मांगनेवाले
व देनेवाले—का भय मूलने लगता है। वह समक्षने लगता है कि जिसे
सुक्ते सलाह देना है वह मैं ही वो हूं—मेरे व इसके हित में ही नहीं,
आत्मा में भी कोई अन्तर नहीं है। यह आत्मसवी-दृष्टि अहिंसा की पराकाष्ठा है। यहां अहिंसा जाकर सत्य में मिल जाती है।

अपनी अहिंसा-भावना की जिसमें परीका हुई है ऐसी घटनाएं यहाँ दे रहा हूं जिससे संभव है, पाठकों को अहिंसा-पालन की दिशा में कुछ सहायता मिल सके।

मेरे एक प्रिय साथी शुक्सी नाराज होकर शक्ता हो गये। दूसरी

संस्था में काम करने लगे । उनका एक अत्यन्त निकटस्थ व्यक्ति था— उन्हें पिता की तरह क्या, पिता ही मानता था । वावजूद मुमसे उनकी माराजगी, के वह मुक्त पर भी विश्वास रखता था । एक रोज जल्दी में मुक्तसे रास्ते में मिला । अपने इन पिता की बहुत सी शिकायतें सुक्तसे कीं व मेरी सलाह मांगी । मुक्ते उसका मेरे पास आकर सलाह मांगना उचित नहीं जंचा । एक तो पिता इस बात से अप्रसन्न होंगे, जो मुक्ते अभीष्ट नहीं । दूसरे, इनके सम्बन्ध आपस में विगइ जायंगे, जो मुक्ते मंजूर नहीं । फिर मेरे प्रति अकारण ही उनके मन में सन्देह हो जायगा, जो किसी के भी लिए हितकर नहीं । मैंने पूछा—

'तो तुसने अपने पिताली से इन सब विषयों में बातचीत कर ली है ?'

'नहीं तो,—मैं तो आपसे सलाह लेने आया हूं कि क्या करूं ?'

'लेकिन पहले वो तुम्हें अपने पिताली से ही हस विषय में बातचीत करनी चाहिए। जिनसे उन वार्तों का संबंध है उनसे बातचीत न करके किसी दूसरे तक उन वार्तों को ले जाना अनुचित है। पुत्र-धर्म के तो प्रतिकृत है ही, परन्तु ऐसा करने से उनके साथ न्याय भी नहीं होता। सम्भव है, बहुत-सी वार्तें गलतफहमी से ही पैदा हुई हों, उनकी बातचीत से तुम्हारा सन्तोप हो जाय, तो फिर क्यों आपस की या घर की बातचीत किसी तीसरे से कही जाय। अतः मेरी तो बही सलाह है कि तुम पहले अपने पिताजी से ही बातचीत करो। बल्कि शुरू में ही उनसे इस बात के लिए माफी मांगों कि तुमने पहले उनसे बातचीत न करके सुकते की। भले ही उनसे कह दो कि मैं हरिमाऊजी के पास गया था व उन्होंने सुके आपसे ही बातचीत करने की व पहले समा मांगने की सताह दी है।'

 मुक्ते ऐसा लगा कि ये सच होनी चाहिएं। एक दूसरे मित्र ने आकर मुक्ते विश्वास दिलाया कि शिकायते गलत हैं। मैंने इन्हें अधिक विश्वस-गीय समस्कर इनकी बात मान ली व उन सज्जन को लिखा कि विना आपका एच जाने ही जो मैंने आपको कुछ समय तक भी मन में दोषी मान लिया, इस अपराध के लिए आपसे चमा चाहता हूं। हालांकि बाद में वे शिकायते सच ही निकर्ली।

एक दफा विरोधी पन्न के मित्रों से समस्तीता हुआ। तब मैं उनके दृष्टि-विन्दु को उतना ही महस्त देने बागा जितना कि अपने दृष्टि-विन्दु को । उनकी गैर हाजिरी में भी कोई प्रश्न उपस्थित होता तो मैं सीचता कि उनके हित की दृष्टि से इसमें क्या करना मुनासिव है। मैं मानता कि उनके हित मेरे हाथों में चुरिचत रहने चाहिए'। इस पर मेरे एक साथी को बारचर्य व कुंमलाहट भी हुई। मैंने उन्हें सममाया कि जब इस किसी को अपना मित्र. साथी या माई मानते हैं तो हमारे हाथ में उसके हित सुरक्ति ही रहने व समके जाने चाहिए'। भन्ने ही पहले ये विरोधी रहे हों, पर अब, जब कि एक समसौता हुआ है तो मुसे इनके प्रश्नों को उसी मावना से हल करना चाहिए जिस मावना से अपने भाई के प्रश्नों को इस करता हूं। इसमें सुक्ते यह देखने की सरू-रत नहीं है कि खुद उनका व्यवहार मेरे प्रति कैसा है। ऐसा देखना वो सौदा कहलायगा । सौदे से इदय शुक्ते नहीं । वे प्रेम व विस्वास से ही ज़बते हैं। प्रेम व निस्वास का ऋर्यात् श्राहिंसा का मार्ग जोखिम से वो खाली जरूर नहीं है। परन्तु यदि हमें उनके हित के सिवा दूसरी बात मंजूर नहीं है तो फिर जोखिम भी क्या रही ? जब इम केवल सार्व-जिनक या सामने वाले के हित का ही ध्यान रखते हैं तो फिर जीखिम का भय या चिन्ता हमारे लिए निरथंक है।

× × ×

एक महाराय ने, जो मुक्ते अपना विरोधी समस्तते थे, एक बार मेरे खिलाफ एक वाहियात पर्चा टाईप कराके इघर-उधर इस तरकीव से भिजवाया कि सन्देह किसी दूसरे पर ही हो। जिसने टाईप किया था वह उनका निकटवर्ती था। कुछ समय के बाद दोनों में कुछ अनवन हुई व वह टाईप करने वाला उन्हें बहुत ही कड़ा पत्र लिखकर मेरे पास श्राया व अपना दोष स्वीकार करके माफी मांगने लगा। कहा- आप जैसे के खिलाफ सुके इस षड्यन्त्र में शरीक नहीं होना चाहिए था। मैंने उनसे कहा भी कि मैं इसे टाईप नहीं करू गा; परन्तु मेरे जैसे सम्बन्ध उनसे थे, उसमें मजबूर हो गया, आदि व उन महाशय से अनवन होने व चिट्ठी विखने का हाव कहा-बिक्क चिट्टी का कुछ अंश सुनाया भी। सुने इस सारे काएड पर त्रारचर्य तो हुत्रा; परन्तु फिर भी ऐसी कदी चिट्ठी का लिखा जाना सुमे अच्छा नहीं लगा। मैंने उससे कहा- 'यह ती मनुष्य की अपनी कमजोरी है कि वह अपनी इच्छा के विरुद्ध किसी गंदे काम में शरीक हो। मुक्तसे माफी मांगने की जरूरत यों नहीं कि मैं सममता हं कि इस फुटाई में शरीक होकर तुमने अपनी ही हानि की थी। अब उसका परचात्ताप करके तुम अपना ही हित-साधन कर रहे हो। मेरा बिगाड तो तुम या कोई दूसरा कर नहीं सकता। वह तो मेरी ही श्रपनी करत्तों से हो सकता है। अतः सुक्तसे माफी मांगना बेकार है। परन्तु तुम्हारी यह चिट्टी व उसकी टोन मुक्ते जंची नहीं। जिसकी तम अपना बढ़ा मानते हो उसके प्रति ऐसी अशिष्ट चिट्टी बिखना तुम्हारे जिए उचित नहीं है। यदि वह चिद्री न मेजी हो तो मेरी सजाह है कि इसे रोक लो व अपनी शिकायतें व दुःख बहुत नम्रतापूर्वक उनके सामने पेश करो । इस चिट्टी से उन्हें बहुत श्राघात पहुंचेगा, श्रीर इससे लाभ के बजाय हानि ही अधिक होगी। सके, जहां तक याद है, वह चिट्टी मेज चुका था, व मेरी सखाह के बावजूद उसे उस कड़ी चिट्टी पर पच्चतावा नहीं हो रहा था।

x x x

जब मैं प्रान्तीय कांग्रेस कमेटी का प्रधान मंत्री था, तब नगर या जिला कमेटी के मंत्री मुक्तसे नाराज होकर महा समिति के दफ्तर में शिकायतें मेजा करते थे। वे जौटकर मेरे पास जवाब के लिए आतीं।
एक बार वे सज्जन मिल गये तो मैंने उन्हें बताया व समकाया कि माई
शिकायतें उत्तर जिला व करो तो जरा ऐसे ढंग से तो करो व लिला कि
उत्तर वालों पर कुछ असर हो। तुम ऐसे वाही-तबाही ढंग से जिलते
हो कि मेरा ही पच प्रबल हो जाता है व उनकी राय तुम्हारी तरफ से
बिगड जाती है। किसी काबिल आदमी से मसविदा बनवा जिया करो,
पा मुक्तसे कहो तो मैं बना दिया करूं। उन्हें मेरे इस रवैये पर बडा
ताज्जब हुआ—संभव है, उन्होंने इसे मेरा बनावटी व्यवहार ही माना
हो, पर मैंने उन्हें शुद्ध साथ से उनके हित में यह सलाह दी थी।

मुक्ते शुरू में मेरे बाचाजी ने व बाद में जमनाजाजजी ने यह शिका दी कि मनुष्य के गुणों की ही चर्चा अधिक करनी चाहिए। आवरयकता व प्रसंग पढने पर ही अवगुकों का उल्लेख करना चाहिए। जो भ्रपने विरोधी हों उनके प्रति तो इस नियम के पालन में श्रीर भी सावधानी रखनी चाहिए। क्योंकि एक तो स्वसावतः ही अपने मन में विरोधी के प्रति सद्भावना कम रहती है, अतः उसके अवगुर्खों, दोषों व अपकर्मों के प्रति तीन दृष्टि रहती है और उनकी चर्चा में हम उदार भी रहते हैं, दूसरे इस स्थिति से बेजा फायदा उठाकर अपना उल्ल सीधा करनेवाले इनका वढा-चढाकर प्रचार करके हमारी खाई को और चौडा कर देते हैं। श्रतः अपने मित्र के बारे में एक बार श्रवगुण-चर्चा हमसे हो जाय तो वह इतना बरा श्रसर नहीं पैदा करती जितनी विरोधा की चर्चा। मैं भरसक इस नियम का ध्यान रखता हूं व जब कभी कोई मेरे सामने किसी की निन्दा या श्राह्मी बना करते है तो मैं उनके गुण- उनका शक् पच-- टनके सामने उपस्थित करता हूं। इससे एक वो आलोचक के मन को कटुता कम हो सकती है व दूसरे मेरे प्रति शत्तत-फहमी फैलाने का अन्देशा नहीं रहता। इसका मुक्ते कई बार प्रत्यच प्रमाण मिला है। ऐसे सज्जन मिले हैं जिन्होंने मुक्तसे खुद श्राकर कहा है 'कि हम तो श्रापको तुराई करते फिरते थे: पर कई जगह हमे लोगों ने कहा कि

उपाध्यायजी तो, जब कभी अवसर आता है, आपके गुणों को ही बदाई करते पाये गये। इससे मेरे प्रति उनकी भावनाएं भी बदलीं। जो तीव्रता या कहुता उनके मन में पहले थी वह अब नहीं पाई जाती। फिर भी एक बाह्य नियम के रूप में इसका,पालन करने की अपेशा जब आहिंसा के फलित नियम के तौर पर इसकी साधना की जाय तो उसके सुफल व आनन्द का ठिकाना नहीं रह सकता। बास्तव में जिसे हम अपना विरोधो, निन्दक, आलोचक समकते हैं वह हमारे ही हुर्गुणों, होषों, ब्रुटियों, कमजोरियों की प्रति-मूर्ति या अतिविंव जैसे होते हैं, अतः हमसे पृथक् उनका विचार करना ही गलत है। वे हमारे ही झंग हैं। जिस दिन इस यह समक्ष लेंगे उस दिन आहिंसा की सबसे अंची मंजिल पर अपने को पावेंगे।

जेल में एक व्यक्ति ने मेरे प्रति बहुत अशिष्ट, अपमानजनक व अश्लील व्यवहार किया—मेरी अनुपस्थिति में । जिन-जिनको भी मालूम हुआ उन्होंने उसे बहुत धिन्कारा । वह कुछ स्वभाव व मृति से ही ऐसा आदमी था । ऐसा अवसर आया कि उसकी कुछ हरकतों से विगढ़कर हूसरे लोगों ने उसकी पूजा कर डाली ! जब मुक्ते मालूम हुआ तो मैंने उसके जिम्मेदार मित्रों को शर्मिन्दा किया । एक और अवसर पर जब कोई चौकेवाले उसे अपने चौके में भोजन कराने के लिए राजी नहीं होते थे, ऐसी हालत हो गई थी कि अब उसका कोई नहीं रहा—तब मैंने कहा—अच्छा हम दोनों का एक अलग चौका रहेगा, हम अलग वरक में भी रह जायंगे, अगर जेल वाले ऐसी व्यवस्था कर दें । जिसका कोई नहीं है उसका साथी मैं हूं । मुक्ते बाद पढ़ता है, माई शोमालाखजी भी उसके साथ अकेले रहने के लिए तैयार हुए थे ।

श्रहिंसा की परीचा हमारे अपने लोगों के बीच उतनी अच्छी तरह नहीं होती जितनी गैरों या विरोधियों के बीच। शायद श्रहिंसा अपनों के लिए हैं भी नहीं। जहां अपनापन है वहां द्वेत नहीं, व जहां द्वेत नहीं, वहां श्रहिंसा का क्या काम ?

#### : 83 :

# नकद घर्म

इस अध्याय में जिस घटना का वर्णन किया जायगा उससे शुक्ते प्रत्यच अनुभव होगया कि अहिंसा सचमुच 'नकद धर्म' है। 'इस हाब दे, उस हाथ ले'। इन्दौर में शायद १६३१-३२ में नन्द्रलाल भंडारी मिल्स व स्टेट मिल्स में मजदूरों ने हड़ताल कर दी। इन दोनो के संचा-कक उस समय कन्हैयालाल मण्डारी थे। ये उद्योग-व्यवसाय व प्रवन्ध में बड़े दक्त माने जाते हैं। १६२६ में जब मजदूरों की आम इडताल हुई थी तब भी इन्होंने बड़ी वरकीब से भपनी मिलें चालू करा ली थीं। इनका विश्वास था कि मेरी मिलों में कभी इडताल नहीं हो सकती। इन्दौर के मजदूर संघ वाले भी इनकी मिल में प्रवेश करना बहुत कठिन बात मानते थे। पर एक बार मज़दूरों ने दोनों मिलों में हडताल कर ही बाली । जाजा गुजजारीजाज अहमदाबाद से वहां मजदूरों की सहायता के लिए गये। उनका खयाल था कि द-१० दिन में हडताल का कुछ निपटारा करा क्रेंने । परन्तु वह इनकी आशा श्रपेचा से कहीं ज्यादा ठहर गई। कन्हैयाबाबजी उन्हें आसानी से दाद देने वाले आदमी नहीं थे। बन्होंने तथा श्री शंकरसासजी वैकर ने भी मुन्से पत्र सिखे कि इसे जल्दी निपटाना चाहिए। लालानी के इन्दौर में अचानक रुक जाने से अहमदाबाद के काम में बहुत हर्ज हो रहा था। मैं उन दिनो बीमार था-परिस्थिति की जटिखता व कठिनाइयों को खूव समझता था, तो भी भगवान् का माम लेकर मैंने श्री कन्हैयालालजी को एक पत्र लिखा। मैंने

सीचा कि यदि उनका हार्दिक सहयोग न मिले तो निपटारा होगा कैसे ? अतएव पहले पत्र से उनका रुख जान लेना ठीक रहेगा। मैंने उन्हें लिखा कि मुक्ते वडा त्रारचर्य है कि आपकी मिल में हदताल कैसे होगई ? मैं चिन्तित हूं कि मेरा बस चले तो एक दिन भी हडताल न बदने दूं। पर मैं अस्वस्थ हूं, और दूर बैठे हुए यह समक नहीं सकता कि मेरे वहां आने से इसे सुलटाने में इन्न सहू लिखत पैदा हो सकती है। यदि आपको ऐसा जंचे कि मेरा आना उपयोगी होगा तो मुक्ते निःसंकोच तार दे दीजिए। मैं ऐसी हालत में भी तुरन्त चला आठ गा व शक्ति भर ऐसा यत्न करू गा जिससे शान्ति व सद्भावना के साथ हड़ताल विपट जाय।

संयोग से इन्दौर के श्री खच्मीदत्तनी मिलने भागये । मैंने उन्हें सारी परिस्थिति समकाकर कहा कि ग्राप खुद कन्हैयालासजी से मिल बीजिए। उनका रुख अनुकृत दोगा तो ही हड़ताल के जस्दी समाप्त होने की आशा रखी जा सकती है। दूसरे ही दिन भएडारीजी का तार आगया व मैं इन्हौर स्वाना होगया। जब स्टेशन पर मैंने एक तरफ श्री मण्डारीनी को दूसरी तरफ लाला गुलजारीलालजी को व वीसरी तरफ अपने मित्र बालू मैया दाते को, जिनके यहां कि मैं अक्सर ठहरा करता था. व जो मजदूरों के प्रति वहत हमदूरी रखते थे. देखा. तो चण-भर के लिए सोच में पढ गया कि क्हां उहरूं ? इतने ही में कन्हैया-जालजी ने मोटर का द्वार खोला व कहा. ग्राइये, भाऊ साहव !' श्रव तो उनके ही साथ जाना व उन्हींके यहां उहरना उचित था। उनके तार से ही मैं रवाना हुआ था। लेकिन उधर मजद्रों में यह गलतफहमी फैलने का श्रंदेशा या कि ये तो सेठ के यहां उहर गये, हमारा क्या मजा करेंगे ? वेसे तो मैं मजदूर-संघ का उप-समापति भी था। मैंने लालाजी की और देखा-मुक्ते ऐसा लगा कि उन्होंने मण्डारीजी के यहां उहरने का समर्थन ही किया। फिर मैंने यह भी सोचा कि अगडारीजी के नज-दीक रहने से ही, संभव है, मजदूरों का अधिक हित साधा जा सके। मैं शुद्ध न्याय के लिए प्रयत्न करने श्राया था। समसौता उसी का नाम है जिसमें दोनों पत्न वालों के प्रति न्याय-दृष्टि रखी जाय, दोनों के स्वामिमान की रखा का खयाल हो। भएडारीजी मुक्ते जानते थे कि मैं एक शान्त व न्याय-प्रिय व्यक्ति हूं। श्रवः मैंने उन्हीं के साथ जाने का निरचय किया। परियाम से मैंने देखा कि वालू मैंया जैसे तीसरी जगह दहरकर भी वह काम नहीं हो सकता था जो कन्हैयालालजी के साथ दहरने से हुआ। उन्होंने व मैने—दोनों ने इस समय श्राहिंसा के गुया व शक्ति को श्रवुमव किया। वे तो धर्मतः भी श्रहिंसावादी—जैनी—हैं।

वो-तीन दिन तक अपडारीजी मजदूर-र्सय के कार्यकर्ताओं की शिका-बत न संब की प्रवृत्तियों की कहु आलोचना करते रहे, जिसे मैंने धेर्य के साथ सुना। इसलिए भी कि जब तक उनके दिल का सब गुन्दार निकल न जाय तब तक वे शान्ति के साथ किसी सममौते की बात पर विचार करने की स्थिति में न होंगे। उससे सुने पता लगा कि इस इदवाल से इनके दिल में गहरा घान हो गया है। धेर्य से उनकी बात न सुन् गा तो इस घान की मरहम-पट्टी न होगी—मनुष्यता, न्याय व सजदूर-हित तीनों दृष्टियों से मुक्ते यह आवश्यक मालूम हुआ।

मेरे पहुंचने के हुन्न घरटों के बाद ही वालाजी का एक खत मुक्ते मिला जिसमें उन्होंने मजदूरों का पक सुनने के लिए मुक्ते मिलना चाहा था। इससे पहले ही में कन्हैयालालजी की बातों से यह समम् गया था कि संघ वालों के प्रति उनके भाव केंसे हैं; हालांकि गुलजारीलालजी के प्रति उनके मन में जरूर श्राद्र था, व वे उसे व्यक्त भी करते थे। किर मी मैंने कन्हेयालालजी को विश्वास में लेकर इसका निरचय करना ठीक समका। वह पत्र मैंने उनके हाथ में रख दिया। उन्होंने कहा—'हां, लरूर मिलना चाहिए; पर उनसे मजदूर संघ में जाकर मिलिए, यहां मत स्वलाइए—नहीं तो गलत-फहमी फैल जायगी।' मैं भी संघ के कार्यालय में ही मिलना पसन्द करता था। खतः मैं वहीं जाकर लालाजी से मिला। कन्हैयालालजी की वार्तों से ऐसा लगता था कि श्रमी महीना-मर

मिलं न चलें तो उन्हें कोई चिंता नहीं। इधर मजदूर-संघ ढीला पढ़ने के लिए तैयार न दिखाई दिया। तब मैंने शायद तीसरे दिन कन्हैया-खालजी से कहा—'ऐसा माल्म होता है, मैं यहां जक्दी श्रागया, श्रीर श्रापने भी मुसे बुलाने में कुछ जल्दी ही की। मेरा स्वास्थ्य भी खराब है, शब मुसे कल श्रजमेर बिदा कर दीनिए।'

वे चौंककर बोले-'क्यों, ऐसी क्या बात हुई ?'

'मैं तो यह सोचकर अज़सेर से चला था कि दसरे ही दिन समसौता कराके हडताल समाप्त करा सकू'गा । क्योंकि शंकरलाल माई व लालाबी के पत्र मेरे पास आते ही रहते थे. अब आपका तार मिक जाने से मैंने समका कि जाते ही दोनो पच वाले किसी समकौते पर रजामंद हो जायंगे। परनतु भाज तीन दिन हो गये. हडताल बराबर चल रही है. और समसीते की बात शुरू करने का अवसर ही नहीं आया। मैं तो धपने लिए यह वडा पाप समर्मता हूं कि मैं एक-एक दिन यहां इस वरह विताता रहं, व हड़ताल चलती रहे-हथर गरीब मजदरों की मजदरी का ज़कसान हो, उधर मिल्ल के शेयर होल्डरों की भी हानि हो। दोनों पचों की लाखों नहीं तो हजारों की हानि की जिम्मेदारी मैं इस तरह अपने पर नहीं से सकता। असे तो आपकी बातों से ऐसा सगता है कि न्याप ग्रभी एक मास धीर मिल चाल करना नहीं चाहते। उधर संघ वाले भी कहते हैं कि सेट एक मास हटेंगे तो हम भी एक मास तो दट ही सकते हैं। धतः मेरी राय में समस्तीते का वक्त अभी नहीं आया है। सममौता तभी हो सकता है जब दोनों पच सचसुच उसकी आवश्यकता महसूस करें। तो भुके इजाजत दीजिए।'

इसका श्रतुकूल श्रसर कन्हैयालालजी पर हुआ। उन्होंने कहा— 'महीं, ऐसा नहीं हो सकता, जब श्रापको तार देकर बुलाया है, तो मैं श्रापको खाली वापस नहीं लौटा सकता। तो कहिए, मजदूर क्या चाहते हैं ?' में—'पहले भ्राप वताह्ए कि श्रापकी तरफ से सवाल बात का है या पैसे का ?'

'पैसा तो परमास्मा ने अपने को काफी दिया है। मैं यह महस्स कंरता हूं कि मजदूरों को यह इडताख नहीं करनी चाहिए थी। उन्होंने जान्ते से नोटिस तक नहीं दिया। इसका मुक्ते सबसे ज्यादा रंज है।

'तो प्रश्न बात का ही रहा न ! अच्छा समसौते में मूं छ आपकी कंची रहेगी, मांजिकों का सम्मान मेरे हाथ में सुरवित है। श्रव ?'

'तो मेरी तरफ से, आपके हाथ में कलम देवा हूं, आप मजदूरों की तरफ से जो ठोक सममें जिख दीजिए, मैं दस्तखत कर दूंगा।'

मुक्ते सेठजी के इस जवाब से बहुत सन्तोष हुआ। मैंने कहा—'तो इसके जिए अब जाजाजी से मिजना होगा।' उन्होंने कहा—'तां, जरूर मिजिए।'

जाजाजी से मैंने कहा—'समफौता मजदूरों के बिककुल हक में हो सकता है, लेकिन मजदूरों की चोर से एक गखती हमें मंजूर करनी होगी। मजदूरों ने बिना नोटिस दिये जो हडताल कर दी, यह गखती वो डनको माननी ही होगी न !'

'हां यह तो अपने यूनियन की दृष्टि से भी गलती हो है।'

'तो फिर समकौते को पहली शर्त यह होगी कि मजदूर अपनी इस गजती पर खेद प्रकाशित करते हैं।'

'हां, यह तो अपने संघ के डिसिप्लिन के लिहाज से भी ठीक है।' तो मैंने कहा—'श्रव मजदूरों की तरफ से श्राप लिख दीजिए क्या चाहते हैं ?'

शायत उसी दिन समसौता हो गया। मनदूरों के खेद-प्रकाशन की पहली शर्त से सेठनी की मूं छ जंची रह गई, इघर मनदूरों की लगभग सभी मांगें सेठनी ने मंजूर कर खीं। लेकिन एक शर्त पर मामला फिर विकट हो गया। मनदूरों की तरफ से चाहा गया कि हदताल के कारण किसी मनदूर को सताया न नाय व सभी हदताली काम पर लिये नायं।

सेठजी को सिद्धान्ततः इसे स्वीकार करने में दिक्कत न थी; पर किटनाई यह थी कि वे ७०-७४ मजतूरों को गुण्डा समकते थे, उनसे उन्हें मिल को नुकसान पहुंचने का अन्देशा था। उनका कहना था कि इन्होंने पहले भी नुकसान पहुंचाया है, अतः वे उन्हें वािपस नहीं लेना चाहते। यदि ऐसा अपवाद करते हैं तो मजदूरों के दृष्टि-विन्दु से वह एक नीति को छोड़ने जैसा होता था। तब रास्ता निकाला गया कि सभी मजदूर, जिनमें थे ७०-७४ लोग भी होंगे, कारखाने में जाकर अपने-अपने सांचे पर काम करने लगें व जिन मजदूरों के वारे में मालिकों को शिकायत हो उनकी जांच मालिक लोग करें व उसके फल-स्वरूप जो कुछ कार्यवाई उचित दोखे, वह की जाय। कन्हैयालालजी ने सुमाया कि इनका मुक-दमा हरिमाऊजी करें। यह बढ़ा धर्म-संकट था, लेकिन मामले को सुल-माने के लिए मैंने यह जिम्मेदारी छुच्ल कर ली। मिल चालू हो गई। अब इनके मुकदमे का समय बाया।

मेरे दिल में बड़ी उथल-पुथल मची। यदि वे ७१ आदमी निर्दोष पाये गए तो मुक्ते छोड़ देन पड़ेंगे। पर उस दशा में सेठजी निश्चिन्त नहीं रह सकेंगे। उन्हें निश्चिन्त करने के लिए क्या में अन्याय करूं? मैंने कन्हैयालालजी से कहा—'देखिए, मैंने यहां चाकर मालिक व मजदूर दोनों का हित ही साधा है।'

'वेशक, भापने इस समय दोनों की बहुत सेवा की है।'

'श्रौर यह मैंने श्रपना कर्जन्य सममकर किया है, किसी लोश-लालच से नहीं, मुक्ते इसका पुरस्कार कहीं से नहीं चाहिए। लेकिन श्रापने मुक्ते उत्तटा एक धर्म-संकट में डाल दिया है।'

'सो क्या ?'

मैंने भ्रपनी उथल-पुथल बताई व कहा कि इस धर्म-संकट से मुके बचा लोजिए। इस स्ची में यदि श्रादमी कम किये जा सकें तो एक बार देख लीजिए और मुक्त पर यह बोक कम-से-कम रखिए।' उन्होंने 'शब्झा' कहकर अपने एक माई को बुलाकर सूची में काट-झांट करने के लिए कहा। योड़ी देर में वे ३०-३२ की सूची वनाकर लाये। कन्हैयालालजी ने सूची देखी, एक मिनट सोचा व सुमसे कहा—'मांक साहव', आपने यहां आकर सबका व मेरा मी मला ही किया है। आप जैसे पाप-भीरु को यह बोक असदा लग सकता है। आपके इतने सहवास का अस पर काफी असर पड़ा है। मेरे मुंह से यादि कोई बात मूठ निकलने लगती है जो जवान दब जाती है व खयाज होता है कि कम-से-कम मांक साहब से तो मूठ न कहूं। आपने यहां आकर एक दावानल को शान्त किया है। मैं तो चिकत हूं कि किस धैयें से आपने मेरी एक की एक बात को बार-बार सुना है ब तिमक भी अकु-जाहर या मुं मलाहर नहीं आने दी। अतः आप पर यह बोक अब अन्याय ही होता। मैं तो इन सभी को काम पर लिये लेता हूं—जैसा कुछ भगवान को मंजूर होता, वह हो जायगा।'

मुक्ते मानो सेठजो ने श्रमित पुरस्कार दे दिया हो, उबार लिया हो— ऐसा लगा। मैंने हिंदि स्वर में कहा—'कन्हैयालालजी, श्राप खुद बहुत अच्छे मुन्तिलम, बड़े रौब-दाव व बाक के शादमी हैं। बड़े-बड़े गुगड़ों को ठीक कर सकते हैं। जो श्रापकी ही मिल में काम करते हैं उन्हें श्रपने कब्ते में रखना श्रापके लिए कौन कठिन बात है। मुक्ते तो श्राश्चर्य था कि शाप इन लोगों के विषय में क्यों इतना श्रास्म-विश्वास खो रहे हैं। मगर मैं समसता हूं, श्रव मगवान श्रापके हृदय में से प्रकट हुआ है और उसने मुक्त गरीब को धर्म-संकट से बचा लिया है।'

में आज भी इस घटना में श्राहिसा-माता के श्राशीर्वाद के ही दर्शन कर रहा हूं। उजमी हुई बात की सुलकाने में सबसे पहले हमें यही देखना चाहिए कि लोगों के इदयों को चोट कहां-कहां व कैसे-कैसे लगी है ? पहले उसका इसाल कर जेने से दूसरी उलमनें जल्दी सुलम जाती हैं। इदय के भावों—बात-प्रतिघावों—की उपेदा करके कोई कोरे बुद्धि-

कींगल से, तरकीयों से समस्याएं सुलक्षाना चाहें तो वे उन्हें उलका देंगे। ट्रिय का मार्ग श्राहिसा का, श्रेम का, सहन-शोलता का, धैर्य का है। कोरे युद्धि-कोशल या तर्क का मार्ग एक घोखा सावित होता है, जो श्रन्त में परिणामतः सबके लिए हिंसात्मक साबित हो रहता है।

#### : 88 :

# दो ऋहिंसा-घर्मी

सम्भवतः ११२२-२३ की वाठ है। मैं ग्वालियर से सावरमती (श्रह-मदावाद) जा रहा था। बांदीकुई में रात को कोई २-३ बजे गाड़ी बद-जनी पड़ती है। देहली से जो गाड़ी श्रहमदाबाद बजती है उसमें झागरे से बैठने वाले मुसाफिरो को यहां सवार होना पड़ता है। रात में मुसा-फिर श्रामतौर पर सोये रहते हैं। मैं जो एक ढिज्बे में बुसा तो प्रायः एक-एक पटरी पर एक-एक शक्स को सोये देखा। मैं किसी को जगाना तो नहीं बाहता था, सिर्फ बैठने-भर के लिए पटरी पर एक कोना तजाश कर रहा था। एक पटरी पर किसी के सिरहाने जरा-सी जगह देखी तो श्राहिस्ता से बैठ गया। मेरे म बाहते हुए भी उसकी मींह खुल गई। उसने छुटते ही पांच-बार गालियां मुक्ते सुना दीं। 'आये बड़े गांधी टोपी जगा के, दूसरे के श्राराम-तकजीफ का कुछ खयात नहीं करते' यह तो वह वाक्य था जिसे में कागज पर जिख सकता हूं। गांधी व गांधी टोपी पर उसने खुव ही अपने जी को जलन मिटाई। मैंने पूछा—'श्राप बीमार हैं क्या ?'

'तो क्या बीमार को ही श्राराम-तकलीफ होते हैं, दूसरों को नहीं ?' 'नहीं सो नहीं, मेरा यह उस्ता है कि बीमारों, बुड़ों, बस्चों, स्त्रियों को रेल में पहले जगह या श्राराम मिलना चाहिए। श्रगर इनमें से श्राप कोई हों तो मैं उसी तरह स्यवहार करूं।'

'बेकिन क्या सोये हुए को उठाने से तकलीफ नहीं होती ? गांधीजी

ने क्या यही अहिंसा-धर्म आप लोगों को सिखाया है ?'

'मैं खुद नहीं चाहता या कि आपको जगाया जाय, इसिनए तो मैं इतने आहिस्ता से वैठा—श्राखिर बैठने-भर का तो मुक्ते भी अधिकार है। आप जग पढे इसमें मेरा तो कोई कुसूर नहीं है।'

मेरे इस जवाब पर, जो मैंने बहुत ही नरमी और शान्त मान से दिया वह उठ बैठा; तो मेरे बैठने के लिए खासी नगह हो गई। मैं सोचता रहा कि आखिर यह गांधी टोपी व गांधीवादी पर अपनी जलन क्यों निकाल रहा है ? कुछ दिनं पहले ही कराची में निदेशों कपने की दुकानों पर कांग्रेस-स्वयं-सेवकों द्वारा बना कना पिकेटिंग हुआ। था। मुके खयाल हुआ कि कही यह कराची का कोई निदेशों कपने का न्यापारी व हो। मैंने जिज्ञासा से पूछा—

'आप सिंध जा रहे है ?'

'हां, कराची जा रहा हूं।'

यह सुनते ही मेरे दिमाग में कुश्ली लग गई। मैंने इंसते हुए कहा— 'तो अब मैं समक गया, नयो आप गांधी टोपी पर इतने चिदे हुए हैं ? आप कपडे के न्यापारी हैं क्या ?'

'हां, साहब, आपके वालिश्टयरों ने हमें खूब सताया है।'

'तो वहां की कसर श्राप मुक्त पर निकाल रहे थे ?' भैंने मुसकराते हुए कहा।

श्रव वह शर्मिन्दा हुआ। 'सब आदमी एक-से थोड़े ही होते हैं। आपकी तरह सब शरीफ हों तो क्या बात है ?'

'इसमें तो शराफत की कोई बात नहीं है। साधारण मनुष्य-धर्म है कि जहां तक बने अपने स्वार्थ व सुख के जिए किसी को कष्ट न दे।'

श्रव तो वह श्रीर भी क्रिन्तित हुशा। श्रागे बातचीत से मालूम हुश्रा कि वह जैनी है। तब मैंने कहा—

'श्राप तो श्रहिंसा-धर्मी हैं, मैं नया श्रहिंसा-धर्मी हूं। श्रापने सुके इतनो गानियां दो ने किस श्रहिंसा-धर्म के सुतानिक दीं ?' 'हां साहय, वह तो मेरी जहाजत थी।'

'तो मैंने श्रापको गालियां सहकर और प्रेम से श्रापके साथ पेश श्राका श्राहिंसा-धर्म का श्रीक परिचय दिया या श्रापने ? श्रव सच्चा जैनी—श्रहिंसा-धर्मी—कौन ठहरा ?'

'साहय जीत तो आपकी हुई—हम तो आहिंसा का नाम-भर तेते हैं, आपने सच्ची श्रिहंसा का नजूना दिखाया है—लेकिन सब तो ऐसे नहीं होते। आप कहां जा रहे हैं ?'

'लेकिन सब बुरे भी तो नहीं होते । आपने छूटते ही यह कैसे मान लिया कि मैं आपको सताने वार्तों में से ही हूं । या जिन्होंने पिकेटिंग किया है वे सद आपको सताने की ही मावना रखते थे । उनको आपसे ज्यक्तिगत वैर तो या नहीं । वे अपना कर्तां व्य-पालन कर रहे थे । जो लोग विदेशी कपडा वेचकर पाप कमाते हैं, देश को गुलाम बनाते हैं, उनको वे तो उन्टा पाप से बचाने का अयत्न करते हैं । अतः धन्यवाद के पात्र हैं, न कि निन्दा व गाली-गलीन के ।'

'क्षेकिन इससे इसारी गर्दन जो कट जाती है ?'

'वो आप विदेशी कपडे को छोड़कर और कोई स्थापार क्यों नहीं कर खेते ?'

'यही तो मुश्किल है, लोम नहीं छूटता ।'

'ती अपने सीम के लिए दूसरों को क्यों गालियां देते ही ? यह कहां का धर्म व श्रहिंसा है ?'

खब तो सेठजी पानी-पानी हो गये। उपर की सीट पर उनका सतीजा सीमा हुआ था, उसे नाम लेकर बगाया। कहा—'उठी, तुम नीचे येठी, ऊपर इन पंडितजी की सोने दो।'

मैंने मना किया—'उसे सोने दो व श्राप भी सोश्रो, मुक्ते तो इतनी वैठने-भर के लिए जगह काफी है।'

उन्होंने किसी वरह न माना व उसे उतारकर मुक्ते वहां सोने पर अनवूर कर दिया। इस वरह असीर में दोनों 'ऋहिंसा-धर्मा' हो रहे।

#### : 84 :

# गरीबों का सेवक

१६२६ से मेरी दिखचस्पी बोक्शेविक साहित्य से हुई। उस समय 'क्रम्युनिज्म' को बनिस्वत 'बोल्शेविज्म' शब्द का श्रधिक प्रचार था, रूस की बोह्शेविक क्रांति द्वारा यह शब्द श्रधिक प्रचलित हो गया था। अम-जीवियों की और से 'शोषया' न होने का जो नारा उठाया गया या उसमें मुक्ते तथ्य तीख पड़ा। तब से मैं उस साहित्य का थोड़ा-बहुत अध्ययन करने जगा । इन्दौर मे श्री सरवटे साहब ने 'बोल्शेविज्म' पर एक पुस्तक मराठी में जिखी: जिसका मैंने हिंदी अनुवाद किया था और वह प्रकाशित भी हो गई थी। 'हिंदी-नवजीवन' के लिए साबरमती जाने पर तो गांधीजी का गहरा रह चढ गया और एक कुरता, टोपी, धोती यह मेरा पहनावा हो गया। सादगी व हाथ से काम करना मुक्ते बचपन से ही पसन्द है विद्यार्थी-जीवन में ही-1819में-काशी से 'श्रीदुम्बर' मासिक चजाने लगा था, फिर भी नंगे पांच रहने, बाजार से खुद सौदा-सुल्फ कंधे बा सिर पर जाद जाने मे और उसी दशा में परिचित जनों से सुनाकात हो जाने में में न संकोच करता था. न मेंपता था। बल्कि एक प्रकार का गौरव अनुभव करता था। महात्माजी के पास बाने पर इस वृत्ति में बढती ही हुई । शायद १६२२ में किसी समय सुके इन्दौर के तत्कालीन प्रधान मन्त्री श्री बापना से मिलने जाना पढ़ा। नंगे पांव, खादी टोपी, मोटी खादी का एक क़रता, व घोती, दादी भी कुछ बढी हुई, ऐसी शक्ल में उनसे मिला। इस रूप में यह पहली ही मुलाकात उनसे थी। मेरा यह रूप-रङ्ग उन्हें कुछ नागवार खगा। उनकी 'सुसंस्कृत-रुचि' को शायद उससे छुछ धङ्गा लगा। शुरू में श्रीर-श्रीर बातें हो जाने के बाद उन्होंने मुसकराते हुए पूछा-- 'यह क्या मेस श्रापने बनाया है ?'

'गरीबों की सेवा का निश्चय किया है, सो गरीबों से मिलता-छलता पहनावा रखा है। इससे ज्यादा सादा खिवास श्रीर क्या हो सकता है ?'

'लेकिन आप तो अकेले गरीवों में काम नहीं करते। श्रमीरों, राजा, रहेंसो व बढ़े आहमियो से भी तो मिलते-जुलते हैं। अतः पोशाक में उनकी रुचि का भी ध्यान रखना चाहिए न ? किसान-मजदूर हमारे पास आते हैं तो नीचे खड़े रहते हैं, लेकिन आप आये तो हम आदर से पेश आते हैं, हाथ मिलाते हैं!' उन्होंने बहुत शुदुल स्वर में सरल मान से च बिलकुल अपनेपन के साथ कहा। जेकिन 'किसान-मजूर नीचे खड़े रहते हैं' यह शब्द मुक्ते खटका व जरा मुक्त स्वाकर मैंने कहा—

'मैं आपका बहुत एहसानमंद हूं, जो आपने कमरे में बुलाया, हाध मिलाया व इज्जत के साथ दैठाया; परन्तु अगर मैं गरीबों व किसानं-मजदूरों का सच्चा सेवक हूं तो उनके साथ नीचे खडे रहने में भी अपना गौरव मानता। आपके यहां यदि उनका स्थान नीचे है तो मेरा भी नीचे ही है।'

बापना साहव समक गये कि सरत भाव से कही उनकी यह बात मुक्ते खुभ गई। उन्होंने तुरन्त कहा—'मैंने किसानों के लिए निरादर-भाव से यह बात नहीं कही—जो यहां का रिवाल है वह बताया। आप इसका छुरा न मानें। अपनेपन के माब से ही मैंने यह कह दिया। मैं तो आपसे परिचित हूं, पर दूसरी लगह शायद कोई ऐसे लिवास से छुरा मान जाय—इसलिए आपको सका दिया, और कोई बात नहीं।

'लेकिन हमारी भी तो रचि-श्रक्तियां होती है। यदि कोई हमसे श्रपनी श्रभिरुचि का खयाल रखने की उम्मीद रखता है तो हमारी श्रभिरुचि का खयाल उन्हें भी क्यों न रखना चाहिए ? ये विलायती कपड़े व साज-सामान हमारे भी दिल को वडा घड़न पहुंचाते हैं, तो क्या हम इस दरय को सहन नहीं करते हैं ?'

'आपका कहना वैसे ठीक है; पर अभी हम लोगों के लिए यह सब दरय नया है---इससे अजीब मालूम होता है।' उन्होंने बात को ठंढी करने के उद्देश्य से कहा।

'मैं भाषके भाव को सममता हूं; मेरे कहने का भी भाशय इतना ही। था कि जहां गरीबों व किसानों का स्थान है, वहीं उनके सेवकों का भी स्थान है, भीर यदि मै उनका सच्चा सेवक हूं तो मुसे इसमें मेंप या। शमें न माल्म होनी चाहिए।'

जिस तरह सुके आपने बाह्यकृत्व पर-त्याग, तप व ज्ञान के आदर्श पर-गर्व है, उसी तरह गरीबों के सेवक होने की भावना पर भी गर्व भनुभव करता हूं। ठाउ-बाट व सादगी में जब कभी चुनाव के श्रवसर धाते हैं, मैं हमेशा सादगी को पसंद करता हूं। घर मे जब कमी ज्यादह आराम मिलने लगता है तो वबराने लगता हूं, सोचने लगता हूं कि कुछ बस्वाभाविक वात होरही है। एक बार वर्धा में श्रोधनश्यामदासको विब्ता के साथ स्व॰ जमनातात्त्वी के यहां भोजन कर रहा था। दूध व काछ दोनो साथ-साथ परोसे जारहे थे। मुक्तले पूछा गया आप दूध क्षेंगे या छाछ १ मैंने जरा रुककर जवाब दिया 'छाछु'। 'घनस्यामदासजी तो बड़े मार्मिक दृष्टि वाले हैं' कट पूछा-- 'क्यों, जवाब देने में एके क्यो थे ?' मैंने कहा, 'मैं यही सोचने लगा था कि उत्तम वस्तु लू या मध्यम ? जब ऐसी दो वस्तुश्रो का चुनाव भेरे सामने उपस्थित होता है तो मुक्ते मम्यम व कनिष्ठ वस्तु सेना स्यादा प्रिय होता है। 'वनस्यामदासनी तो री 'मूर्खंता' पर इंसे हीं, परन्तु इस जुनाव में मेरे सामने दो नीतियां थीं---एक तो यह कि श्रपने किए मध्यम या कनिष्ठ चीज बेते हैं तो उत्तम वस्तु दूसरों के लिए बच रहतों है, दूसरे, इससे मध्यम या कनिष्ठ लोगों से श्रपनी तन्मयता का श्रनुसव होता है । गरीबो में बैठवे, उनके घर रहने, उनका-सा खाना खाने व वैसा ही रहन-सहन रखने मे मुसे हार्दिक ग्रानद होता है। स्वास्थ्य इस योग्य नहीं रहा, अक्सर शहरो व कस्बो में ही

क्यादा रहना पड़ा या पडता है, इससे नैसे जीवन का वहुत अम्यास महीं पड़ा, परन्तु मेरे हृदय को प्रिय तो वही जीवन है, इसमें कोई सन्देह नहीं। गरीबों-से जीवन का मतज्जन गंदा, मैला, ब्यसन-युक्त, असम्य जीवन महीं; सादा, मला, सरक व आडम्बर-हीन जीवन है।

#### : 84 :

## श्रहिंसा की जीत

१६३५ में इन्दौर में फिर हिन्दी-साहित्य-सम्मेलन का श्रधिवेशन हुआ, जिसके समापति महात्माजी बनाये गए थे। एक जाल की थैंबी उन्हें हिन्दी-प्रचार के लिए देने का निश्चय इन्दौर की स्वागत-समिति की और से किया गया था। इसके साथ ही इन्होर में आम-उद्योग-प्रद-शिनो का भी आयोजन किया गया था। महात्माजी को इन्दौर लाये साने व प्रदर्शिनी के आयोजन में मेरा कुछ हाथ होने के कारण इन्हीर के एक मित्र ने विरोध का बीड़ा उठाया। जाहिरा रूप उन्होंने इसे यह दिया कि इन्दौर को रकम इन्दौर में लगनी चाहिए। ऐसा आरवासन म मिले तो, मुक्तसे कहा गया था कि, उन्होंने सम्मेलन में विघ्न डालने की सोची थी। इसके जिए उन्होंने हरिजनो को भिन्न-भिन्न ब्लाकों के टिकट खरीदवाये और यह तजवीज की थी कि जब सम्मेजन शुरू हो जाय तव वे हरिजन अपने पास वालों से कहें कि साहब जरा दूर हो जाइए. मैं हरिजन हूं। सम्मेलन में चूं कि सनातनी व पुराने विचार के बहुतेरे हिन्दू प्रत्येक व्लाक में होंगे, वे इस सूचना से भडककर उठ खड़े होंगे व सम्मेलन भंग हो जायगा । समापति महात्माजी हैं, श्रतः वे इस बात पर जरूर जोर देंगे कि हरिजन अपने स्थानों से न हटाये जायं-फलतः सनातनी सम्मेलन छोडकर चल देंगे।इस षडयन्त्र की खबर ज्यों-ही स्त्रागत-त्रिधिकारियों को लगी वे घवडाये व सुक्ते बुलाया। 'यह भ्रापके भ्रामेर का मगड़ा इन्दौर में क्यों फैल रहा है ?'

मैं-- 'क्यों क्या हुआ ?'

उन्होंने पूर्वोक्त षड्यन्त्र का हाल कहा व बसाया कि 'में तो···को गिरफ्तार कराये देता हूं।'

मैं—'यह तो आप बड़ी मूल करेंगे। सम्मेलन न विगड़ता होगा तो विगड़ जायगा।'

'तो फिर क्या करे ? आपके यहां आने से यह सब-कुछ हुआ है।'
'यदि किसी को सुम्प्रसे हुरमनी है तो वह आपका काम क्यों विनाहे ?
सुके चाहे जितना मुक्सान पहुंचाले व पहुंचाने।'

किसी ने कहा—'पर महात्माजी के यहां आने से वे तो यह मानते हैं कि जापकी शक्ति बदती हैं।'

में—'इसका तो श्रव कोई उपाय नहीं है। श्राप खोग उनसे यह कह सकते हैं कि सम्मेखन से हरिमाऊ का कोई वास्ता नहीं। सम्मेखन में खुद महाराजा साहब भी प्रधारने वाले हैं। सम्मेखन विगड़ने से तो इन्दौर की ही नाक कटेगी। त्रिगाड़ना हो तो प्रदर्शिनी को विगाड़ी जिससे हरिमाऊ को फजीहत हो।

शासिर उन्होंने किसी तरह कह-सुनकर विष्मकारियों से सममौता कर लिया। अब मेरे कानों में यह मनक पड़ने सगी कि ने प्रदर्शिनी में इन्न उपद्रव करेंगे। बड़ा डर यह था कि कहीं आग न सगा है। और मकार के विरोध व प्रदर्शन के तो हम स्रोग बहुत आदी हो चुके थे। पर भगवान् ने विरोधियों को सुद्धांत हो—उन्होंने सिर्फ परने बांटने न कासी कपिडयों का प्रदर्शन करने को सम्बोध की।

जब महात्माजी प्रदृशिंनी का टद्घाटन करने प्रदृशिंनी के श्रहाते में पत्नारे तो वहां इतनी मारी भीड़ लभी कि काली म्निटडमां वहीं देखने से भी नहीं दीखती थीं। स्वागत-फाटक से श्रन्दर श्राने पर महान्माजी ने एक पर्चा मुझे दिया जिसमें नेरे दारे में कुछ सूठी वालें छुपी हुई थीं। एक तो ऐसी सफेट मूठ गड़ी कि मुझे पटनर ईसी आ गई। किसी एक सकान का पता दिया गया था, जिसकी शकत सी मैंने आज एक

नहीं देखी, श्रीर ख़्पा था कि उसमें मैंने मिल-मालिकों से रुपये खाये। मैं इस मूठ से ख़ुश ही हुआ; क्योंकि मिल-मालिक तो जानते ही हैं कि मुक्ते उन्होंने कोई रिश्वत दी है या नहीं। इससे मेरे प्रति मालिकों की सहातुमूति व श्रादर ही बढ सकता था, व उन पर्चेवाजों के प्रति घृणा ही हो सकती थी। जो हो। मुक्ते इस बात से दु:ख जरूर हुआ कि ऐसे पर्चेवाज यह नहीं सोचते कि इससे तो वे खुद ही श्रपने पार्यों पर छुल्हादी मारते हैं।

उद्घाटन-भाषण हो जाने के बाद मैंने महात्माजी से पूछा---'यह पर्चा आपने पढ जिया है न ?'

'हां पढ जिया है।'

'तो इसके संबंध में भाप मुक्तसे कुछ पूछना चाहते हैं ?'

'नहीं, इसमें क्या पूछ्ना है ? यहां भी स्नोग तुम्हारे पीछे पडें हुए हैं !'

'इसकी आप चिन्ता न करें। मुक्ते तो इतना ही जानना था कि आप तो मुक्ते कुछ नहीं कहना चाहते हैं ?'

इस तरह दोनो समारंम निर्विध्न पूरे हो गये।

x x x

मूठी अफवाहों का एक और प्रसंग सुके बाद था रहा है। विजी-लिया-सत्याग्रह चल रहा था। सुके खबर मिली कि वहां जो पुलिस अफसर तैनात हैं वे बढ़ा ज़ल्म कर रहे हैं—यहां तक कि स्त्रियों के लहंगों के नाडे कटवा देते हैं! सुके इस पर यकीन तो नहीं हुआ, फिर भी इस खबर से मैं बहुत वेचैन हो गया। पता लगा कि उस पुलिस-अफसर से श्री नयमलजी चोरिडिया की जान-पहचान या रिश्तेदारी है। मैंने सोचा कि उन्हें विजीलिया भेजकर समकाया जाय कि जान्ता-कानून के श्रनुसार सत्याग्रहियों के साथ जो करना जरूरी हो वहीं किया जाय, पर यह श्रमानुषिक कार्य क्यों? चोरिडियानी व मैं इस तरह बात-चीत कर ही रहे थे कि मोटर में वे पुलिस-श्रफसर सामने से गुजरे। चोरिडियाजी ने पहचानकर कहा—'लो ने तो ये सामने से जा रहे हैं। शायद स्टेशन जा रहे हों।' मैंने सुकाया—'तो आप जाकर उनसे वहीं मिल लीजिए।'

'ग्राप भी साथ चले तो क्या हर्ज है ?'

'श्रापका श्रकेला जाना ही ठीक है, फिर जरूरत होगी तो मैं भी श्राजाकंगा।'

'तो आप स्टेशन पर ठहरे रहे, मैं मिल खेता हूं, नरूरत हुई तो आप भी मिल ले।'

चोराइयाजी प्रसम्म चित्र वापस आये। कहा—'नाड़े काटने वाली बात से तो इन्कार करते हैं—आप खुद जाकर जांच कर आहए। इन्छ ऐसी बाते भी बताईं जिनसे यह ऋगडा निबटाने से सहूजियत हो सकती है। आप मी निल जीजिए।'

हम मिलकर घर लौटे। थोड़ी ही देर में चोरिडियाजी वाजार निकत्ते। जौटकर बड़े अफसोस व ताज्जुन के साथ कहने लगे—'टेसोर जो, लोग कैसे खराब हैं। कहते हैं, चोरिडियाजी ने ११०००) लेकर विलोक्तिया की सुलह करा दो।'

मैं हंसा व विनोद में कहा—'बापू साहब, युक्ते श्रव माल्म हुशा। इसी तरह रुपये खा-खाकर श्राप खखपति वन गये हैं व यह हवेली वनाई है!'

श्रौर इस दोनो थोडी देर तक इंसते रहे।

#### : 80 :

### रुपया बड़ा ?

वैसे तो राजस्थान में आते ही मैंने 'गांवों की श्रोर' की पुकार उठाई थी। जयपुर, उदयपुर के गांवों में होने वाले खादी-कार्थ में दिख-चस्पी लेता रहा था: परन्त श्रजमेर-मेरवाडा में श्ररूत्रात १६३०-३१ में ही हो सकी । १६६१ में जाकर 'प्राम-सेवक मयडल' की स्थापना हुई । कार्य तो कार्यकर्ताधाँ के यक पर ही हो सकता है, अतः सदैव नवीन कार्यकर्ता इंडने, उन्हें सुयोग्य बनाने व पुराने कार्यकर्ताओं की कठि-नाहयां हल करने में मरसक श्रपनी शक्ति लगाता रहता है। श्रपने -साधियों की मानसिक शांति व श्रार्थिक व्यवस्था का सबसे श्रधिक प्यान रखता है। राजस्थान में कार्यकर्ताओं का संगठन व्यवस्थित रीति से हो. इस उहे श से 'राजस्थान संघ' नामक लंस्था कायम की गई. जिसके संचालक-मंडल में ग्ररू से तो श्री रामनारायखजी चौधरी, श्री हीरा-लालजी शास्त्री व मैं रहे; पर बाद में चौधरीजी हट गये व भी पुस्तके -तथा देशपांडेजी घोर शामिल हुए । सुमे बढा खेद है कि ३ साल चल-कर यह संगठन ट्रट गया, इसमें लगभग ६०-६५ प्रथम व द्वितीय श्रेशी 'के कार्यकर्ता सिमालित होगवे थे, व १८-२० हजार रुपया साल का प्रबंध उनके श्रलाउन्स के लिए करना पडता था। सेरा यह मत है कि श्रपने श्रगीकृत काम के बिगडने की जिम्मेदारी खुद श्रपने पर ही रहती है। अतः यदि मैं इस संघ के मुख्य प्रवर्त्त में से था तो इसके इटने की मुख्य जिम्मेदारी भी मेरी ही होनी चाहिए। इसके टूटने की जो प्रतिक्रिया हुई उससे उचरने में सुके ३-४ साल लग गये। वह क्यों टूटा, इसका किस्सा बोधप्रद है, इसलिए सुनाये देता हूं।

संघ की चार्थिक जिम्मेदारी मुख्यतः मुक्त पर, य भाई हीराजालजी पर यी-उसमें भी सबसे श्रविक सुक पर त्रा गई थी। ज्यो-ज्यों भाई शास्त्रीजी पर वनस्थली विद्यालय व वयपुर-प्रवा-मण्डल का बोक्स बदता जाने खगा-स्यो-स्यों राजस्थान-संघ का बोम्ह मुक्हपर पडने लगा। इसमें हम दोनों दो शरीर एक आत्मा की तरह थे-जब से. शायद १६२७ से मेरा उनका प्रथम परिचय हुआ है तब से हम ऐसा ही घनु-भव करते जा रहे हैं। मेरे स्वभाव में एक बड़ी जुटि है। दूसरों के उपयोगी हो जाने की अवृत्ति सुममें खूव है; पर में दूसरों का उपयोग कर तेने में वडा भीर हूं। इस प्रवृत्ति से अधिकांश तो मेरे ब्राह्मण्ल्य को संतोष ही रहता है: परन्तु कभी-कभी दुःख के अवसर भी आ जाते हैं। किन्तु बाद में इस दु:ख को भी मैंने अपनी ही कमी माना है। यादे मैंने सचमुच राजस्थान के खिए अपना जीवन अर्थण कर दिया है तो में यहां के किस व्यक्ति के कार्य को 'दूसरे का' कार्य मानू' ? जिसे मैने श्रंगीकार किया है वह वो मेरा कार्य हुई है; पर दूसरे जो कार्य करते हैं, यदि वे मेरे आदर्श, सिद्धांत व रीति-नीति के अनुकृत हैं तो वे मी मेरे ही हैं। परन्तु दूसरों का उपयोग किये त्रिना अपना शंगीकृत कार्य मी तो नहीं बनता ? इस समस्या को मैंने इस तरह हल किया है कि सीधी श्रपनी जिम्मेदारी पर कोई काम नहीं उठाना, उसके लिए कोई सायी या कार्यकर्ता आगे वढ जाय तो उसकी पीठ पर बने रहना। श्रतः जय वालकृत्या (गर्ग) ने आम-सेवा में रुचि दिखलाई, जिम्मेदारी की व जीवन देने का संकल्प प्रकट किया तो मैंने उसके श्रध्यक्ष बन वाने को हामी भर ली। अस्तु, इस ब्रुटि के कारण, राजस्थान-संव, का श्रिथकांश बोक्त सुम्न पर श्राने सता। इस बोक्त से तो में नहीं वद-राया; पर एक विचित्र भाव मन में पैदा हो गया-पेला अनुसव हुआ वैसा कि पहले कभी नहीं हुआ था। रावस्थान में आने से पहले सुके कभी सार्वजनिक कार्यों के लिए आर्थिक सहायता या चन्टा मांगने का श्रवसर नहीं श्राया था। इघर श्राते ही ब्राह्मण की भिष्ठा-वृत्ति जाग पड़ी; स्व० जमनालालजी व श्री धनश्यामदासजी के संपर्क की बदी- जत धनिकों में शासानी से प्रवेश होगया, व धन भी श्राने लगा। मैंने त्या धन पर अपने को सवार रखा है, अपने पर धन को सवार नहीं होने दिया। परन्तु न जाने क्यों, राजस्थान-संघ के लिए जब श्राखिरी बार धन लेने गया, भाई शास्त्रीजी भी साथ थे, तो ऐसा श्रजुभव होता धा मानो रुपया मुक्त पर सवारी गांठ रहा है— रुपया पड़ा व मैं उसके श्रापे बहुत छोटा होगमा। क्यों-ज्यों यह अजुभव होता था त्यों-त्यों मेरी श्राक्षमा भीतर से बगावत करतो जाती थी। अन्त को मैंने तय कर लिया कि जब तक रुपया मुक्ते बड़ा लगता है तब तक रुपया मांगने कहीं नहीं जाऊ गा। फलतः संघ की आर्थिक व्यवस्था बन्द कर देनी पड़ी व संघ का भौतिक कलेवर छूट गया। उसके कारण मिन्नों, साथियों व कार्य-कर्ताओं से जो श्रास्मिक संबंध बंधा वह तो हुट ही कैसे सकता था?

× × ×

पिछुको जेल-जीवन में मैंने राजस्थान के प्रायः प्रत्येक अपने साथी व मित्र कार्यंकर्ता का व्यान कर-काके यह भावना दद की है कि इस मिन्न शरीर के द्वारा में ही कार्यं कर रहा हूं। जो मुक्से विरोध रखते हैं, दूरी यानुमन करते हैं, उनकी आत्मा में भी अपना ही दर्शन करने का प्रयत्न किया है, व अब भी करता हूं। मैं यह नहीं कह सकता कि उनसे मेरा तादात्म्य हो गया है, पर मेरी साधना इसी दिशा में है। जब उनमें पूरा तादात्म्य हो जायगा, उनके प्रति हृद्य में वही सजीव व सिक्त्य प्रोम की धारा नहने लगेगी, जो अपने मिन्न व साथी समसे जाने वाले व्यक्तियों के लिए वहती है, तभी अपनी अहिंसा की साधना की, इस सीमित चेन्न में सफल मानुंगा।

मेरा मत है कि रूपया कार्यकर्ता के पास आना चाहिए; या अरूप आयास से प्राप्त होना चाहिए। जब तक रूपये के पास कार्यकर्ता को जाना पहता है तब तक या तो उसने कार्य अपनी योग्यता, शक्ति और तप में बड़ा उठा लिया है या श्रपने से रुपये को बड़ा मानने में उसे कोई संकोच नहीं है। यदि मुक्ते श्रापके पास जाना पड़ता है तो निःसंदेह श्राप यहे हैं, में छोटा हूं। जब तक यह बड़े-छोटे का मात्र मन में है तब तक मनुष्य को यही यत्न करना चाहिए कि वह वहे छो गिनती में श्रापे। भर्यात् यह श्रपनी गंग्यता, स्थान व तप को बडावे। इससे एक समय ऐसा श्रा जाता है जब वह सबको सम-हिन्द से देखने जग जाता है श्रीर श्रामे खतकर तो वह सम-हिन्द भी ऐनय-माव में बद्द ज जाती है। 'समता' में दो का श्रास्तत्व हैं, जब तक दो का श्रास्तित्व है तब पूर्ण श्रासमान्ति, श्रासम-प्राप्ति नही हुई। सब में, जीव-मात्र में एकस्व के श्रनुभव को ही पूर्ण मनुष्यता या श्रात्म-सिद्धि कह सकते हैं। इस स्थिति का श्रानन्त् अवर्णनीय है।

#### : 8= :

## कष्ट के समय में

श्रहिंसा का एक बच्छा यह है कि खुद ज्यादा-से-ज्यादा कष्ट उठा-कर भी प्रसन्न रहे व दूसरों को श्रधिक-से-श्रधिक सुख-संवोध देने में प्रसन्नता का श्रनुभव करे। दूसरों की खुशी में, खुशी के अवसरों पर चरूर उनके काम श्रावे। मैं देखता हूं कि वचपन से ही मेरी प्रवृत्ति इस श्रोर है। श्रव मैंने श्रपनी साधना का भी एक अंग इस प्रवृत्ति को बनाया है। इसके सुचक कुछ खास श्रवसर मुक्ते याद श्रा रहे हैं।

सरकारी श्रधिकारी, राजा-रईस, सेठ-साहूकार, इनके यहां मै बिना बुलाये या विना काम से प्रायः नहीं जाता। इसिलिए नहीं कि मुफ्तें कोई मिथ्या श्रहंकार इस संबंध में हैं, बिल्क इसिलिए कि ये लोग उसका गलत अर्थ लगा सकते हैं। किसो गरीब या साधनहीन के यहा याँ ही चले जाने से वह सहसा यह नहीं समकता कि ये अपना कोई स्वायं साधने श्राये हैं। परन्तु श्रनी-मानी व सत्ताधारी प्रायः इसका यहीं श्रथं लगाते हैं। प्रदू य जमनालालजी श्रक्सर कहा करते ये कि जब मेरे पास कोई श्राता है तो मैं पहले यह सोचता हूं कि यह अपना कोई काम बनाने मेरे पास श्राया होगा। नहीं तो मुक्त धनी के पास इन्हें आने का क्या प्रयोजन ? श्रतः जब मैंने श्रपना स्वार्थ श्रपने रोटी-कपड़े से श्रधिक नहीं रखा है तो किर मैं विना काम, क्यों कहीं जाऊं ? पूज्य वापूजी तक से में विना काम नहीं मिलता, व विना जरूत के कभी जत नहीं लिखता। इसमें श्रपने व उनके दोनों के समय

व शक्ति के अपन्यय का भी खयान रहता है। उनका, अपनी व दुनिया की निगाह में 'वेकार' 'ठलुए' की गिनतों में न जाने का भाव भी शामिज है। अब तो असे ऐसा भी लगने लगा है कि बिना काम, बिना प्रयोजन, किसी से भी बोलना, किसी से मिलना, कहीं जाना फजूल ही नहीं हानिकारक भी है। इसका खयाल वही लोग नहीं रख सकते जिन्होंने जीवन को महत्त्वपूर्ण व मूल्यवान नहीं समसा है।

कलकत्ते में एक सेट-मित्र हैं। कहीं इत्तिफाक से या काम से मिलना हो जाता तो मिल लिया करता था। एक बार अब वहां गया तो मालम हुआ कि उनका दिवाला निकल गया है व वे बहुत दुःसी हो गये हैं। उनके चित्त पर भी इस दुर्घटना का बहुत बुरा श्रसर पड़ा है। वे बहुत दर रहते थे। फौरन दौड़ा गया और उनसे कहा कि आज चलकर व सब कामों को छोड़कर आपके यहां श्राना मेरा धर्म था। जब आप सेठ थे, तो जापके पास अपने सुख-शांति के विप्रज्ञ साधन थे। अब आप साधन-दीन व दुखी हैं। यदि मैं आपका किसी भी अर्थ में मित्र हूं तो मेरी ज्ञावरयकता अब ज्ञापके पास है। ज्ञाप बाहे तो मैं दिन-मर जापके पास रहंगा । मैं शायद एक-दो दिन उनके यहां उहरा भी था । इससे उन्हें वडी तसक्ती मिली। श्रव वे फिर सेट हो गये हैं और कभी-कभी मिलने पर दुआ-सलाम हो जाती है। जब कभी सार्वजनिक कामों के लिए रुपयों की जरूरत होती है तो उनकी तरफ भी खयाज जाता है, पर कई बार मन में यह विचार आजाता है कि कहीं वे यह न सममें कि मैं उनसे अपनी उस सेवा का प्रतिफल मांग रहा है -या उन्हें देने में उस बात का भी खयाल श्रा जाय।

x x x

मेरे एक साथी मित्र हैं। सुक्तसे नाराज होकर अलग काम करने लगे थे। सुके अपना विरोधी, शायद अपनी उन्नति या मार्ग में नाथक भी, मानने लगे थे। एक बार ने सहसा बीमार हो गये, ऐसे जोर का दिल का दौरा उठा कि यह अन्देशा हो गया कि अब की सांख आये न आये । मैं उनकी जाती पर लेटकर तब तक चिपटा रहा जबतक उनको ऐसा न लगा कि जीवन फिर लौट आया व जब तक उनके इलाज का माकूल इन्तजाम न हो गया, वहां से नहीं हटा । इसमें मुके हार्दिक सन्तोष च खुशी का अनुसव होता है ।

भजमेर जेल में एक रोज जेल-सुपरिटेंडेंट बहुत घबराये हुए आये। मुके व विशंभरजी को बुलाया- ""की हालत यहुत खराव ही गई है, पेशाब में एसीटोन चाने लगता है। किसो भी चया उनकी मृत्यु हो सकती है। श्राप चाहे तो मैं उनकी सेवा के लिए आएको उनके पास रख सकता हं।' ये एक राजनैतिक केंद्री थे, जेवा वाली से मगड़ा होने पर भूख अब्ताल कर रखी थी, एक दिन पानी तक न पीने से हालत बहुत खराब हो गई थी। प्रकाप शुरू हो गया था। जब हम वहां गये हो हमें भी उनके बचने के कोई लच्छा नहीं दिखाई दिये। बाद में भाई स्नाव्रामजी जोशी भी भा गये। यदि वे न आये होते तो उन मित्र को संभाजना असंभव था । यह जाद्रामजी की ही हिम्मत थी कि उनके हाय-पांव पञ्जाबने को किसी तरह काबू कर सकते थे। एक रात तो हम सब निराश हो गये। सब बच्चण ऐसे थे कि चाज रात मुश्कित से कटेगी। मैं कभी उनके पास, कभी दुछ दूर बक्टों भगवान का नाम स्मरण करता रहता था। हृदय से प्रार्थना निकलती कि भगवानु क्या इस श्रापयश के के ही लिए तूने इस सेवा-कार्य में हम लोगों को जुटवाया ? हम सबको बढ़ा श्रारचर्य व महान् श्रानन्द हुआ. जब सुवह होते-होते उनकी हासत सुधरने लगी व दोपहर तक तो ऐसा मालुम होने लगा, मानो इन्हें कोई वीमारी ही न रही। अन्त को वे अच्छे हो गये और अब पहले की तरह ही हट्टे-कट्टे हो गये हैं। मैंने परमात्मा को बहुत-बहुत घन्यवाद दिया-न जाने किनके पुष्य से उन भाई की जान बची। मैं निश्चय पूर्वक कह

१-श्री विशंभरनायजी मार्गव, भूतपूर्व मन्त्री प्रान्तीय कांग्रेस कमेटी श्रजमेर व मेरे विश्वसनीय साथी।

सकता हूं कि इन भाई की किसी सुख या खुशी के अवसर पर जान का अवसर आये तो मुक्ते कदापि वह हव व सन्तोष न होगा, जो उनकी इस कठिन अवस्था में उनकी यत्किंचित् सेवा-शुश्रूषा से हुआ। परमात्मा से मेरी सदैव यह पार्थना रहती है कि ऐसी सेवाओं की यूज जाने की शक्ति वह देशा रहे।

कई लोगों को मैं देखता हूं कि वे ऐसे प्रसंगो को याद रखकर उन च्यक्तियों से बहुत तरह से लाम उठा लेते हैं, व उनका उपयोग भी कर लेते हैं। जब मेरी व्यवहार-बुद्धि प्रधान या प्रयत्त होने लगतो है तो अभे कभी-कभी यह खयाल होने लगता है कि यह अपनी वेवकूफी तो नहीं है। पर ऐसे समय कोई भीतर से कहता है, 'हरिभाक यह वेवकूफी अच्छी है। तुम्हारे मन में जो हतना विकल्प उठता है, यह भी तुम्हारी कमनोरी ही है। सेवा तो वही है जो की व भूल गये। यदि धीरन रखोगे तो न्यवहार-इष्टि से भी तुम घाटे में न रहोगे।'

पृक बार मुक्ते माई लाद्रामको की जरूरत हुई। वे मेरे उन साथियों में हैं जिनमे में देवत्व के दर्शन करता हूं। वे जयपुर-प्रजा-मंडल मे काम कर रहे थे, माई शास्त्रीजो को मैंने लिखा। उन्हें मो उनकी आवरयकता थी ही। उन्होंने उन्हें आने देने में श्रसमर्थता-सो प्रकट को। मेरे मन में आया व शायद शास्त्रीजी को लिखा भी था कि आप लोगों को जरूरत होतो है तो मैं सम काम-धाम ख़ोड़कर दौड आता हूं, लेकिन जब मेरी कोई जरूरत होतो है तो अक्सर लोग टाल-महल कर देते हैं। दूसरे साथियों व मित्रों ने भी बाज-वाल दफा इसका इशारा किया है। परन्तु थोडी ही देर बाद सुक्ते ऐसा लगा कि जयपुर-प्रजा-मंडल का काम में दूसरे का क्यो समक्तं? क्या शास्त्रीजी मेरे लिए 'दूसरे' हैं ? क्या जयपुर-प्रजा-मंडल को स्थापना के प्रे रकों व सहायकों में में नहीं हुं?क्या मैंने यह नहीं कहा है कि जब जयपुर याता हूं, या जयपुर का खयाल आता है तो मैं भूल जाता हूं कि मैं जयपुर का नहीं हूं। क्या अशपुर से मेरा इतना तादास्थ नहीं है। क्या सारे राज-स्थान को सेवा का, राजस्थान की आत्मा में अपनी आत्मा मिलाने क मैंने संकल्प नहीं किया है ? वो फिर क्यों यह भाव मेरे मन में श्राता है ? इसका कारण है यह एहसास कि शास्त्रीजों का व मेरा काम श्रवहदा है। मैंने अपनी भूल पकड़ जी व शास्त्रीजों को जिखा कि यह मेरी गजती थी, जो मैंने इस भेद-भाव को मांचा को प्रयोग किया। जिसे मैंने 'अपना' काम समका है, वास्त्रव में उसे 'परमात्मा का' काम समका चाहिए। यदि वह काम परमात्मा का है वो उसका साधन जुटाने, उसे सफल बनाने की ज्यादा चिन्ता परमात्मा को होनी चाहिए, मैं वो उस पर श्रवा रज़कर जो कुछ वन सके वह ईमानदारी से करता रहूं। इस विश्वास में कितनी मांगसिक शान्ति है, कितने मांगसिक श्रम व शकि की बचत हैंहोती है, उखाड़-पछाड़ कितनी अनावश्यक प्रतीत होती है, फिर भी सफलता कैसे प्रत्यच आती हुई दीखती है, इसका श्रवभव व आनन्द जिल्लकर या कहकर नही बताया जा सकता। तुलसीदास के इस भजन में यही समें बड़ी सुन्दरता से बताया गया है—

"मम हृदय-भवन प्रमु तोरा। तहँ आय बसे बहु चोरा॥ कह तुलसीदास मुतु रामा। लूटहिं तस्कर तब धामा॥ चिन्ता यह मोहिं अपारा। श्रपजस नहिं होई तुम्हारा॥"

## : 38 :

# पूर्णाहुति

शव एक श्रन्तिम संस्मरण जिसकर इन श्रनुभवों को समाप्त करूंगा। यह बात तो है शायद १६२ म की, पर चूं कि वह मेरे मन में सदैव तरो-ताजा बनी रहती है, श्रीर मुक्ते राजस्थान की सेवा में सजीव में रणा देती रहती है, अतः उसी का स्मरण करके इस पुस्तक की पूर्णाहुति करना डीक रहेगा।

राष्ट्रीय विद्यालय साबरमती के वार्षिक उत्सव के सिखसिले में महारमाजी सिहत सब लोग छात्रों का एक नाटक देख रहे थे। शाम का बक्त था—महात्माजी को एकाएक गरा जा गया। सब लोगों के होरा फाक्ता हो गये। फीरन हो वे एक चारपाई पर खिटा दिये गये। चेहरा विलक्त पीला पढ गया। आंख युंद गईं। सिफं हलकी-सी सांस चलती न्यी, जिससे लोग थोडा-बहुत धीरल बांधे हुए थे, फिर भी यह खटका मंगी तलवार की तरह सिर पर जटक रहा था कि कहीं ऐसा न हो कि अगली सांस न आवे। तात्कालिक उपाय होने लगे, डाक्टरों के लिए मोटरें दीहों। सबकी घवराहट व नेचेनी का अन्दाज पाठक स्वयं ही कर सकते हैं। उन दिनों महालाखी ने दूध पीना छोड़ दिया था, बादाम का दूध बनाकर पीते थे, कच्चे केलों को माप से पकाकर खाते थे। प्रायों के दूध से बचाने की दिह से यह जुराक का प्रयोग चल रहा था। इससे महालाजी काफी दुर्वल होचुके थे। कहते हैं कि इस दुर्घटना से खुद उन्हें भी ऐसा खाने लगा था कि अब शायद यह शहर स्रधिक समय तक न टिके।

इसका एक पूर्ववर्ती श्राधार भी बताया जाता था। १६१८ में महास्माजी काफी बीमार होगये थे-कहते हैं एक दिन ऐसी अवस्था हुई कि उन्हें खगने खगा कि श्रव चले। लेकिन मन में खयान श्राया कि श्रमी तो श्रपना काम बहुत बाकी रह गया है। हृद्य से प्रार्थना निकली कि भगवान् १० साल श्रीर मिल जायं तो सब काम पूरा होजाय। उसके बाद से वे चंगे होने लगे। इन दस साल की मियाद भी इस वष (१६२= में ) सत्म हो जाती थी । प्रतः उन्हे ऐसा लगा कि श्रव चलने के दिन श्रागये । जब यह खबर मैंने सुनी तो मेरे मन पर यह असर हुआ कि महापुरुष संकल्प-जीवी होते हैं। जब ख़द बापू को ही ऐसा लगने लगा कि चले वो फिर खुदा ही खैर करे। स्व० अमनाजातजी वहीं थे। उनके मेरे बीच बातचीत हुई। 'बापू का अब ठिकाना नहीं है। पता नहीं किस दिन दुगा दे जायं। अब उनका शरीर बहुत ही खोखबा होगया है। किसी से उन्होंने कहा भी था कि सुक्तमें करुणामाव इतना श्रधिक श्रागया है कि वह शरीर उसके बोम को संमाख नहीं सकता । ऐसी दशा में हम अपने कर्तंच्य का जरूर विचार कर ले । पहली बात तो यह तय पाईं कि अपनी तरफ से बापू पर शारीरिक व मानसिक बोक्त कम-से-कम पड़ने दे। उनका अधिक से-अधिक बोक खुद उठा तेने का यत्न करें, पर यह मुमकिन न हो तो कम-से-कम अपनी उलकतो व कारों का बोक्त उन पर न पहने दे । जहां सेंद्यांतिक कठिनाइयां त्रावे अपनी बुद्धि काम न दे, वहीं सिर्फ उनसे पूकु तिया जाय । अरु अपने पैरों के बल खड़ा रहना ही उचित है। बापू के जोते जी यह दिखा हैं कि हम जिम्मेदारियों को उठाने की चमता रखते हैं और उन्हे निवाहने की योग्यता भी। हमने यह निश्चय करके सोचा भी कि पूज्य बापूजी को इससे वाकिफ कर दें।

किंतु जब यह खयाल हुआ कि बाप्शायद न रहें तो यह भी इच्छा होनी स्वाभाविक थी कि कुछ दिन साबरमतो हो ठहर जावें। जब हालत ठीक-ठाक होजाय तो फिर चलें। पर साथ हो यह भी विचार आया कि अभी तो स्वावलस्त्री बनने का निश्चय किया और अभी से यह कमजोरी श्चाने लगी । महज उन्हीं के खातिर उहरना बापू को भी श्रव्छा नहीं स्नगेगा । बक्कि ऐसी भयानक चिंता सामने खड़ी रहने देकर भी यदि हम स्नोग श्वपनी ड्यूटी पर चले गये वो उन्हें श्रिधिक संतोष ही होगा ।

चुनांचे हम बापू के स्थान पर गये। दोनों ने श्रपना निश्चय उन्हें सुनाया-

'कल की आपकी सून्की देखकर हमने एक विचित्र निश्चय किया
है। इस लोग अपना कोई बोक आप पर नहीं पढ़ने देंगे—सिवा सिखांत,
नीति-संबंधो मार्ग-दर्शन के। सो भी बहुत गाड़ी अटक जाने पर ही।
आपके सिखांत सत्य, अहिंसा हमारे हृदय में बैठ गये हैं। अपनी दुद्धि
व शक्ति के अनुसार उनको समसने व पासने का यत्न करते रहेंगे। अब
तक आप हैं तब तक तो कठिनाई के अवसर पर आपसे मार्ग-दर्शन प्राप्त
करेंगे ही—पर आपको एक-न-एक दिन जाना ही है; अब तो पता नहीं
आप कव चल दें, और हमे तथा देश को व संसार को एक दिन उस
मयानक अन्धकार का सामना करना ही है, तो हमने सोचा कि हम अभी
से उस दिन के लिए अपने मनको तैयार कर लें और जब तक आप बैठे
हैं अपनी जिम्मेदारी पर काम इस तरह करें जिससे आपको कम-से-कम
कष्ट व अधिक से अधिक सन्तोष हो। पहले तो हमारा इराहा हुआ कि
इन्छ दिन ठहर जावें, पर अब यही निश्चय किया है कि आज हम
अपने स्थानों को चले जाकर अपने कामों में जुट जावे; आपको प्रयाम
करने आये हैं।'

बापू बोले—'यह निश्चय मुक्ते प्रिय लगा है। मेरे शरोर को तुरन्त ही कुछ होने वाला है, ऐसा तो नहीं लगता; परन्तु मनुष्य को तैयार हर अवस्था के लिए रहना चाहिए। तुम लोग खुशी से बाश्रो।'

किसी को क्या पता या कि जमनालालजी तो वापू से पहले चल देंगे। उस समय जब हमने पूर्वोक्त निश्चय किया तब कम-से-कम मेरे मन में यह खयाल जरूर था कि श्रपने लिए माईजी---जमनालालजी--हई हैं। श्रव तो मेरा वह सहारा भी निकल गया ! वापू का सहारा हमने जान-वृमक्तर छोड़ दिया । जमनाखालजी का संहारा भगवान् ने छोन लिया । श्रव मीरावाई के शब्दों में—

'भवसागर सब सूख गया है फिकर नहीं मुक्ते तरनन की।' श्रीर

'मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा न कोई'
चाली हालत हो गई है। परमात्मा अपने बन्दों के लिए जो अच्छा सम-कता है वही करता है। माता को वह प्रसद की असद्य पीड़ा देता है परन्तु उसमें उसका मांगल्य ही मिहित रहता है जो शिश्च के रूप में फिर प्रकट होता है।

सम्भवतः १६३३-२४ में प्र्य वाप्ती ने उपवास किया था—२१ दिन का। में उस समय वम्बई में इलाज करा रहा था। सान्ताक ज में मित्रों ने उपवास के उपलच्य में पुक सभा की आयोजना की थी। स्व-मावतः ही सब लोग घन्राये हुए व चिन्तित थे। पर में विचलित नहीं हुआ था—अपना भवसागर तो पहले ही, पूर्वोक्त निश्चय के कारण, सुका चुका था—मेंने सभा में कहा—

'मुक्ते विश्वास को यही है कि वापू इस आग्न-परीक्षा में से सही-सलामत निकल आवेंगे। उनका शरीर भी इतनी साल्किता को मास हो गया है कि इस उपवास से उनका श्रांकि शक्ति क्यय न होगा। परम्तु हम जो उनके श्रनुयायी व भक्त हैं, उन्हें उनकी मृत्यु की कल्पना से भी बवराना नहीं चाहिए। यदि श्रांत वाप्जों को श्रह मालूम हो कि मेरे उपवास की चिन्ता से या सत्यु की श्राशङ्का से, मेरे श्रनुयायी घवरा गये हैं, किकत्त व्य-विमृद होगये हें, तो उन्हें बहुत हु:ख होगा व इस तरह के ढेरों श्रनुयायियों को देखकर, उलढा वे जल्दी मर जाना प्रमृद्ध करेंगे; परन्तु यदि हमारी तरफ से उन्हें यह संदेसा पहु चे कि हमें विश्वास हैं कि श्राप इस घाटों को सुख से पार कर जायंगे; परन्तु यदि परमात्मा को यहो इच्छा हुई कि श्रापकों वह हमारे वीच रहने म दें तो श्राप निश्चित्ता व शांति से श्रपना शरीर छोड़ें, हम श्रापके श्रनुवायी कह- बाने वाले आपके अधूरे कार्यों को दस गुना वेग व बल से चलावेंगे व आपकी आत्मा सदैव हमारा पय-दर्शन करती रहेगी। आपके जैसे महा-पुरुष शरीर मले ही छोड़ दें, जिसने विश्व की आत्मा में अपनी आत्मा मिला दी है, वे तो अमर होते हैं और उस अमर आत्मा की प्रवल शकि से संसार को प्रकाश व भे रखा देते व पय-दर्शन कराते रहते हैं। हम आपके बाद रोकर व किंकत व्यविमृद होकर बैठे रहने वाले नहीं हैं; तो वे मरने वाले होंगे सो नहीं मरेंगे व उन्हें अधिक जीने में रस मालूम होने सगेगा। असः अपना पूरा संकल्प-बल सगाकर वे इस 'दिन्य' में से साफ पार हो लायंगे।'

जमनालालजी तो अपना हिसाब दे गये। बापूजी ने कहा—जमना-काल दिन्य पुरुष था। अपने राम तो इसमें गौरव श्रमुमद करने वालों में हैं कि वापू के काल में पैदा होकर जीवित हैं, व 'नहि साधन, जल चचन चातुरी' मानने वालों की श्रे थी में हैं। पूज्य बापू को सन्तोष देने की चमता व योग्यता तो इस जन्म में आने से रही, उनके कष्ट व व क्लेश का कारण न बनें, तो अगवान् का अनुग्रह समसना चाहिए। इन मावनाओं के साथ अभी तो राजस्थान की सेवा का वत जारी है। जैसी मगवान् की मर्जी हो—''मालिक तेरी रजा रहे व तू ही तू रहे।"

गोस्वामीजी के शब्दों में उससे चाहना है---

'नान्या स्पृहा रघुपते हृद्येऽस्मदीये सत्यं बदामि च भवानखिलान्तरात्मा। मिक प्रयच्छ रघुपुंगव निभैरां से, कामादि दोष-रहितं कुरु मानसं च॥

#### : 40 :

#### स्वस्ति-पाठ

श्रपने ये श्रवुभव मैंने लिख तो दिये, पर एक खयाल मन में से हुट नहीं रहा है। श्राखिर एक श्रवप-प्राण जीव के इन श्रवुभवों का मूल्य क्या ? 'श्रपनी वात' होने से 'श्रपनी शोहरत' का श्राचेप होगा सो श्रलग। इसका एक ही जवाब मेरे श्रन्तरतम से मुक्ते मिलता है— तुम्हारा भाव हसे लिखने में क्या रहा है ? श्रपनी शोहरत, या श्रहिंसा-प्रचार। मैं निःसंकोच कह सकता हूं कि श्रहिंसा की महिमा का जो स्वाद मुक्ते मिला है, व मिल रहा है, उसे पाठको में बांटना व उन्हे उसका चस्का लगाना ही मेरा उद्देश्य है। 'शोहरत' की श्राशंका के खयाल से उल्टा वीच-वीच में हतोत्साह होता रहा हूं। इसमें वर्णित घटनाएं चूंकि मेरे ही श्रास-पास घूमती हैं, श्रतः मेरे जीवन का कुछ वर्णन इसमें श्रनिवार्थ था। फिर मी यह जीवन-चरित्र या 'श्रात्म-क्या' नहीं है।

इसका यह अर्थं नहीं कि मैं 'आल्म-क्या' लिखने में कोई जुराई मानता हूं। यही कि मेरा जीवन ऐसा महत्त्व नहीं रखता कि उसकी कोई कथा लिखी जाय। विभूतिमान्, कर्त न्यशाली, साधु-महाल्या, परम-पुरुषार्थीं, लोग 'आल्म-कथा' लिखें या दूसरे उनके जीवन चरित लिखे तो वह उचित है। सुक्तमें इनमें से कोई भी गुख या शक्ति नहीं है, इसीलिए इन श्रजुभवों को भी पाठकों के सामने रखते हुए बहुत संकोच हो रहा है। पाठकों से निवेदन है कि वे केवल इसकी घटनाओं पर ही निगाह रखें, उन्हीं पर विचार करें व यथोचित शिक्षा ले, इसके बाद

#### विवन से इन घटनाओं का संबंध है उसे न-कुछ समसकर मूल

इसका यह ,श्रर्थं नहीं सममना चाहिए कि मेरा जीवन श्रहिंसा से अात-प्रोत हो गया है। सुके क्रोध आ जाता है, कल्लाहट तो कई बार था जाती है. श्रीसमान भी वीच-बीच में उसरता रहता है। सारा सत्य कहने का कभी-कभी साहस नहीं होता । निराशा का प्रभाव कभी-कभी होने खगता है। इसरे के प्रति अनुदारता भी मन में पैदा हो जाती है। ये कमियां तो ऐसी हैं जो सुके खुद दीख जाती हैं; पर श्रीर भी ऐसे दोष या कमजोरियां हो सकती हैं जिन्हें दूसरे देख पाते होंगे। जब तक मन्द्रप्य पूर्वा नहीं हो जाता-फिर से ब्रह्म-रूप नहीं हो जाता, तब तक उसके जीवन में दोष, त्रुटि, विकार मिलते ही रहेंगे। मनुष्य का कर्ना व्य यह है कि वह जागरूक रहकर ज्ञाल्म-निरीच्च करता रहे, दूसरों की टोकाओं, श्रालोचनाओं, मर्त्सनाओं, निन्दाओं से लाम उठाता रहे. जब-जब अपने विकार उमरते हों तब-तब उन्हें संयम में लाने का यल करता रहे । इसी से वह निर्देषिता, सास्विकता, या श्राप्तिकता के मार्ग में प्रगति कर सकेगा। परन, चिन्तन, मनन व कुछ अनुभव से मेरा यह निश्चित मत बन गया है कि मनुष्य जो कुछ आज है वह अपनी ही पूर्व-कृतियों का परिणाम है, व आगे जो कुछ होगा वह उसके वर्तामान कार्य-कलाप का परियास होगा जिसे जोग 'परिस्थिति' कहते हैं, वह भी भारी चीज है, इसमे कोई शक नहीं। पर वह मतुष्य के श्रपने प्रयत्न या पुरुषार्थ से भिस्र या बदकर नहीं हो सकती । ग्रह्कार-युक्त पुरुषार्थ मनुष्य को उद्धत व अत्याचारी बना देता है, ग्रहंकार-ग्रून्य पुरुषार्थ ही उसे परम-पद तक से जा सकता है, श्रीर उस पर प्रतिष्टित करके ही छोड़ेगा।

श्रवः पाठक इसमें इतना ही देखें कि उनके जीवन को बनाने में, इन अनुमवों से कुछ फायदा मिल सकता है या नहीं। इसमे जो मेरे अवगुण दीस पढ़ें वे उनके काम की चीज नहीं है। जहां तक सुद उनसे संबंध है वे उन्हें भूज जायं, न्योंकि मेरी तुटि या दोष उनको उन्नति में सहायक नहीं हो सकते । वे तो श्रपने ही सद्गुर्यों के बब बब सकते हैं ।

सब ही सुख को पावें, सभी निर्मल हो रहें। सब ही शुभ को देखें, कोई कहीं न हो दुखी॥